



### From the author



It was heartening to honour and remember those who had taken part in the great struggle for unity and integrity of the Country when there were evil designs at work to distance J&K from rest of India. To appease his friend Sheikh Abdullah, the all powerful Prime Minister, Sh Jawahar Lal Nehru had committed the blunder by incorporating Article 370 in the Constitution, despite opposition even by the Law Minister Dr B.R. Ambedkar and other nationalists.

Sh Nehru, however, had pleaded that this was just a Temporary Provision and would wither away with passage of time.

But in J&K, the visionary Pt Prem Nath Dogra did not agree with the assertion of Sh Nehru terming Article 370 as a blooper. Pandit Ji under the banner of All J&K Praja Parishad launched a great struggle. He also garnered support of many nationalists in the country including that of towering opposition leader and the founder of BJS to this end. Dr Mookerjee had given the slogan of "Ek Desh Mein Do Vidhan, Do Nishan and Do Pradhan Nahin Challenge Nahin Challenge".

CC-0 Manaji Deshmukh Adrary, BJP, Jameu. Digitized



The despotic rulers of the State, infected by communal virus, created a horrible situation for Satyagrahis and as many as 15 youth were gunned down at different places just for hoisting the national

Tricolour Flag. In jails the arrested Satyagrahis were counted as enemy agents.

This is infact the 2nd Part of the book – "A Saga of Sacrifices Praja Parishad Movement in Jammu & Kashmir" under the great stewardship of Dr Syama Prasad Mookerjee and Pt Prem Nath Dogra.

The first book was published about a year ago, before the abrogation of controversial Article 370 and 35 A. And this second one is now after accomplishing of the mission integration viz; One Nation, One Constitution.

This part mostly contains the Jail Diary written by late Shri Sanji Ram Gupta a prominent activist of the Praja Parishad. This depicts the horrible conditions created by the then Govt. and the protagonist of the Article 370 and a separate Constitution, Flag and head of J&K in order to create fieldom of few families who ruled the roost for over 70 long years creating numerous problems.

Credit goes to the Shri Narendra Modi dispensation for a daring leap to scrap the obnoxious provisions from the constitution which were included as Temporary but stayed for over seven decades.

This part of the book also contains the role played by some of the patriotic activists to whose places the publisher, could reach.

( Parsiler

Kul Bhushan Mohtra

Nana Ji Deshmukh Library and Documentation Department Trikuta Nagar, Jammu (J&K) UT.

+91 9419189333

Email: kulbjp2017@gmail.com



## <u>Mission</u> Accomplished

Author Kul Bhushan Mohtra **Bharatiya Janata Party** 

#### Publisher

Nana Ji Deshmukh Library & **Documentation Department** BJP, Trikuta Nagar, Jammu. (Jammu Kashmir UT)

#### ISBN

978-93-5391756-2

Edition First -2019-20 Print 1000 Books

> Price Rs. 595.00

Printed at C.K Printers & Publishers New Plots Jammu (J&K) Mob. 9419187650

Nana Ji Deshmukh Library and Documentation Department J&K, BJP is highly thankful to the people who have contributed in its compilation

#### Translation:

Dr. Surita Sharma (Astt. Prof. Dogri), Rohini Raina, Rohit Raina Smt. Vijay Gupta & Adv. Naresh Kumar Raina

#### Consultant:

Sh. Gopal Dass Sachar & Brig. Vetran Anil Gupta

#### Editing:

Sh. Balbir Ram Rattan & Adv. Sumer Khajuria

#### Design and Lay out:

Rajeev Kumar (Bablu)

#### Typing and Photographs:

Mona Bhatt, Sandeep Singh Manhas. Vishal Targotra & Inderjeet

All rights reserved. No part of this book including its cover and photographs should be reproduced, transformed or transmitted by any means without prior permission of the publisher.

CC-9 Nanaji Desturnika Derary, BJR Janumu. Digitizen by 60 and offi



### Contents

| S. No. | Contents                                                                                                                                                                                                       | Page No.  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.     | Ek Nishan Ek Vidhan Ek Pradhan                                                                                                                                                                                 | 1-3       |
| 2.     | Martyr's of 1952-53 Praja Parishad Movement of Jammu & Kashmir                                                                                                                                                 | 4-5       |
| 3.     | The reviews and views of the surviving Praja Parishad Activists of 1953 agitation as well as departed souls through their family members.                                                                      | 6 - 195   |
| 4.     | Sh. Ram Madhav National General Secretary of BJP & Leaders of State BJP honouring the surviving persons of such agitation of 1953 as well as such departed souls posthumously through their kins on 16/8/2019. | 196 - 212 |
| 5.     | Praja Parishad Activists                                                                                                                                                                                       | 213 - 227 |
| 6.     | Few memories of Satyagrah 1952-53                                                                                                                                                                              | 228 - 232 |
| 7.     | Important historic dates to remember                                                                                                                                                                           | 233       |

#### Ek Nishan Ek Vidhan Ek Pradhan

The political lineage further went on in stepping into shoes of Dr. Syama Prasad Mookerjee to strive hard for carrying the mission of Ek Nishan Ek Vidhan Ek Pradhan to undertake its further steady journey. Accordingly Shri Prakash Vir Shastri, Member of Lok Sabha from Bijnor moved a private bill for abrogation of Article 370 in the Lok Sabha on September 11, 1964, which gained momentum of carrying support of all the Members of Lok Sabha representing the Jammu and Kashmir state viz. Shri Inderjit Malhotra, Sham Lal Saraf, Gopal Dutt Mengi apart from three others from J&K totalling six members present in the House on division took place on December 4, 1964. Though the said Bill was defeated on the said date but the crucial issue of Article 370 gained moral support of both the Houses of the Parliament, because of the fact Sh Lal Bahadur Shastri's led Government was at the Centre. It was expected that such a pressure will fructify by way of official Bill in the parliament on this issue but because of sudden demise of the then Prime Minister Sh Shastri who was succeeded by Smt Indira Gandhi, the move went under carpet. Another attempt was further made by Sh Atal Bihari Vajpayee in moving a private Bill No 86 of 1971 on the floor of Lok Sabha on July 9th, 1971, with the objects and reasons read as "The Special Status of the state of Jammu and Kashmir being maintained even after 20 years of the commencement of the Constitution is an anachronism which must be discarded now. The general legislative competence of Parliament should not be dependent on the sweet will of the State so far as the matter impinges on the sovereignty of Parliament. It is therefore necessary that the power of Parliament to legislative on matters included in the Union list must be restored immediately. In any case the special position enjoyed by the state of Jammu and Kashmir must be ended by 26th January 1972.

Even Sheikh Mohammad Abdullah being at his last leg of his life realized the sins of insisting draconian provisions of Article 370 in the Constitution of India, had made statement on the floor of the State Legislative Assembly at Jammu on 2nd March 1981 that "Article 370 is not any Quranic sermon, which cannot be changed. Removing Article 370 will open roads of success".

The destiny of Jammu and Kashmir engulfed by the barriers of obstractions in way of its developing future changed when Shri Narendra Modi stormed into power with thumping majority to head 2nd term Government of the country in the last week of Mav 2019 and Amit Shah to become the Union Home Minister as well. The duo after cautious study of past homework carried in the 1st inning of Sh Modi's Government, proved to be the true coronations of Dr Syama Prasad Mookerjee, in accomplishing his last desire of Ek Nishan Ek Vidhan and Ek Pradhan (hanging in balance for the last over seven decades) by way of introduction of the Constitution (Application to the Jammu and Kashmir) order 2019 (c.o 272) from the President of India in exercise of his power vested under Article 370(1) of the Constitution of India, thereby all the provisions of the Constitution of India as amended from time to time were ordered to

Nanaji Deshin Khi brary, BJP, Jammu Dibitized by et a

be applied in case of the State of Jammu and Kashmir with exceptions and modifications to Article 367(4). by superseding the provisions of the Constitution (Application to the Jammu and Kashmir) order 1954 as amended from time to time. Further such move in shape of the order of the President called as the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) order was further approved by the both Houses of the Parliament in shape of a resolution of the Government of India moved by Sh Amit Shah in Rajya Sabha on 5th August 2019 i.e. by way of presentation of Bill No 29 of 2019 to provide for the reorganization of the existing State of Jammu and Kashmir and for the matters connected there with or incidental there to with the statement of objects and reasons read as;

"The Ladakh Division of the State of Jammu and Kashmir has a large area but is sparsely populated with very difficult terrain. There has been a long pending demand of the people of Ladakh, to assign it to a status of Union Territory to enable them to realize their aspirations. The Union Territory of Ladakh will be without legislature.

Further keeping in view the prevailing internal security situation, fuelled by cross border terrorism in the existing State of Jammu and Kashmir, a separate Union Territory for Jammu and Kashmir is being created. The Union Territory for Jammu and Kashmir will be with legislature".

The said Bill was passed after a constructive debate both in Rajya Sabha and Lok Sabha on 5th and 6th August 2019 respectively by securing more than 2/3rd majority of both Houses of the Parliament, thus converting the same into the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 (No 34 of 2019), following Act of Parliament received assent of the President of India on 9th August 2019 so published in the Gazette of India on the same date, thus the wrongs of the past were undone by fulfilling the dreams of the First Martyr of the cause, Dr Syama Prasad Mookerjee, and offering flowering tributes to the political lineage Pt. Prem Nath Dogra, Late Prakash Veer Shastri, Sh Atal Bihari Vajpayee, all members of the Lok Sabha representing the State in 1964 and 1972 and other members of Lok Sabha supporting the Bills in 1964 and 1971-72, besides the message of peace and gratitude so carried by Ms. Sushma Swaraj Senior Leader of BJP and former Union Minister while leaving this World on 6th August 2019 for the abode souls of heaven, long waiting for this great occasion after their sacrifices in different agitations of different shades since 1953. The said Act and orders have further been readily transform to reality when the state flag was brought down from the roof of civil Secretariat at Srinagar on 25th August 2019.

The prominent leaders like Sh Atal Bihari Vajpayee, Sh Balraj Madhok, Lal Krishan Advani, Kedar Nath Sahwny, Vaidya Guru Dutt and Tek Chand besides some other leaders at the Centre, as well as Pt Prem Nath Dogra, Bhagwat Swaroop Ji, Gopal Dass Sachar, Thakur Baldev Singh, Luder Mani Sangra, Sham Lal Sharma, Rishi Kumar Koushal, Shiv Charan Gupta, Vaidya Vishnu Dutt, Prof. Chaman Lal Gupta, Mahesh Chander, Sehdev

Singh, Rajinder Gupta, Chaggar Singh, Paras Ram Pachiala, Raghunath Singh Samyal, Labhu Ram, Ram Nath Manhas, Ram Nath Balgotra, Amar Nath Gupta, Lal Chand Aggarwal, Sanji Ram Gupta, Dr. Om Prakash Mengi and Daya Krishan Kotwal from the state of J&K had agitated against the callous attitude of Sheikh Abdullah's regime in 1952-53 and such stir steadily went on throughout for more than 65 years.

Only because of the untired pursuits of leadership of the party both at centre and the State of Jammu and Kashmir, the fortunate period of the state came closer to solutions of burning problems, when the Bharatiya Janata Party's Government was elected to power in 2014 under the able leadership of Sh Narinder Modi being projected face of Prime Ministership by the then Party Chief, Sh Raj Nath Singh Ji. The said Government at its own took up the chequered issue of Ek Nishan, Ek Vidhan (so left unfinished) at its own level for study to search out the solution. A depth study of BJP Government of first inning made ways out before the said Government in its second inning, which in fact commenced from May' 2019 under the stewardship of Sh Narinder Modi the Hon'ble Prime Minister and the Union Home Minister Sh Amit Shah Ji (proved to be glittering diamonds of nation).

The able representation of Jammu and Kashmir more specifically, Dr. Jitendra Singh, Sh Jugal Kishore Sharma and Sh Jamyang Tsering Namgyal all members of Lok Sabha besides Thakur Shamsher Singh Ji Member of Rajya Sabha put forth the cause of the people of the J&K vociferously and faced the opposition very strongly. Even Prof Chaman Lal Ji while representing Lok Sabha seat of J&K for three terms (1996-2004) Thakur Baldev Singh and Vaidya Vishnu Dutt had also taken keen interests on the subject in Lok Sabha.

The role played by Central leaders like Sh. Avinash Rai Khanna, Prabhari J&K and National Vice-President as well as Sh. Ram Madhav, National General Secretary i/c J&K cannot be over looked. At the sametime state leadership right for the time of Thakur Baldev Singh till today under able guidance of Prof. Chaman Lal, Daya Krishan Kotwal, Nirmal Singh, Ashok Khajuria, Shamsher Singh Manhas, Sat Sharma, Ravinder Raina continued to struggle hard for the abrogation of the draconian law. The movement was given further impetus in the last five years by the able guidance of Sh. Ashok Koul General Secretary (Organisation).

Jammu.



Martyr's of 1952-53
Praja Parishad
Movement of Jammu &
Kashmir



# 'शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले वतन पर मिटने वालों का यही आखरी निशान होगा'

1953 के ऐतिहासिक एक विधान-एक निशान-एक प्रधान आन्दोलन के शहीदों को शत्-शत् नमन

| 1  | Mela Ram          | Chhamb                  |                |
|----|-------------------|-------------------------|----------------|
| 2  | Nanak Chand       | Dhonchak, Jourian       | C/o 9086387977 |
| 3  | Basant Chand      | Mattu, Jourian          | C/o 9419769183 |
| 4  | Baldev Singh      | Rati Dhanda             |                |
| 5  | Sain Singh        | Bhopur, Sunderbani      |                |
| 6  | Waryam Singh      | Bhopur                  |                |
| 7  | Trilok Singh      | Pragwal                 | C/o 9419988929 |
| 8  | Baba Krishan Dass | Pukharni, Sunderbani    | C/o 9797198225 |
| 9  | Baba Ramji Das    | Sodra, Sunderbani       | C/o 9622703009 |
| 10 | Beli Ram          | Nandani Sunderbani      | C/o 9797632060 |
| 11 | Bikham Singh      | Hiranagar (Mandi)       | C/o 9906981615 |
| 12 | Behari Lal        | Hiranagar (Chann Moria) | C/o 9797616066 |
| 13 | Shiva Ji          | Balot, Ramban           |                |
| 14 | Devi Saran        | Balot, Ramban           |                |
| 15 | Bhagwan Dass      | Kanthi, Ramban          |                |

जियें देश के लिए, देशहित तिल तिल कर मर जाना सीखें। असिधारा का व्रत अपना-2 कर, बूंद-बूंद ढल जाना सीखें।

अडिग रहे जो जंजा में भी ऐसी ज्योति जगाना सीखें। जननी के पावन चरनों में जीवन—पुश्प चढ़ाना सीखें।

CG-0-Manaji Deshinista Vibrary, BJ 5, Jammur Digitized by ecangonic

yay

The reviews and views of the surviving Praja Parishad Activists of 1958 agitation as well as departed Souls through their family members.







## एक सच्ची दास्तां

जो सांजी राम गुप्ता द्वारा 1952-53 दो निशान, दो विधान व दो प्रधान के विरुद्ध में जेल काटते समय जेल में लिखी गई

आज से चालीस वर्ष पहले 24 दिसम्बर, 1952 सर्दियों के दिन डोगरा वीरों की कीमती जानों से क भयानक षद्धरांत्र रहा गुरा। एक सी के

एक, भयानक षड्यंत्र रचा गया। एक सौ के लगभग प्रजा परिषद् के सत्याग्रहियों को जम्मू जेल से निकाल श्रीनगर ले जाने के बहाने इन बापू के अनुकर्णीय अहिंसा के पुजारियों ने हिंसा का वह रूप दिखाया, जिसको देख मौत भी काँप गई। पीर पचांल की बर्फ ढकी चोटी पर भयानक बर्फ बारी के मध्य मौत से कशमकश करने के लिए हम को छोड़ दिया। उन दिनों को याद करके आज भी हृदय काँप उठता है। इस विषधारा को नीलकंठ शिवजी महाराज की तरह अपने कंठ में धारण कर हम कैसे जिन्दा रह सके। मेरी इस गाथा में उन तमाम भयानक यातनाओं का जो शेख हक्मत ने हम पर कीं, सविस्तार वर्णन है।

CC-0 Manage Deshrough Libra



अनेक बार ऐसी किसी बीमारी का पता ही तब चलता है, जब वो विस्फोटक स्तिथि के कगार तक पहुँच गई होती है। भारत वर्ष जब स्वतंत्र हुआ, अपना विधान बना, विधान की धारा 370 की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया।जब यह धारा अपना रंग दिखाने लगी, तथ्य और सत्य उस धारा के शिकार होने लगे, तो सब को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। शरीर की चेतना सोई नहीं, ऐसा सामने आया। किसी एक अंग की पीड़ा सारे शरीर ने अनुभव

की। कहीं हमारे देश के नेता किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए, देश के एक

हिस्से को बेच तो नहीं बैठे। ऐसा प्रश्न हर एक के मन को कुरेदने लगा, किन्तु जिसे होंठों से बाहर निकालना अति कठिन था। पर ऐसी बात नहीं, हमारे देश में राष्ट्रहित की कसौटी पर किसी समस्या का हनन करने वालों की कमी नहीं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा की पैनी दृष्टि ने यह सब भाँप लिया की कहीं इस विषधारा को मिटाने के लिए देशवासियों को बहुत बड़ी कीमत न चुकानी पड़े। इसी आशंका के समाधान के लिए जम्मू की जनता द्वारा कई बार यह निश्चय पास करके भारत के सर्वे—सर्वा प्रधानमंत्री को भिजवाए कि सैंकड़ों वर्षों की परतंत्रता के बाद असंख्य बलिदान देकर देश स्वतंत्र हुआ है, फिर क्यों परतंत्र बनाया जा रहा है। भिन्न प्रधान, भिन्न निशान, अब हमसे सहन नहीं हो सकते। पर हमारी प्रार्थना को अनसुना कर दिया। परिणाम सामने आया, 17 नवम्बर 1952 को डॉक्टर करण सिंह ने अपने पूज्य पिता महाराजा हिर सिंह की अवहेलना करते हुए राज्यपाल की पदवी ग्रहण कर के राष्ट्र ध्वज के स्थान पर, हलवाला झंडा सरकारी कार्यालय में लहराया।

जम्मू प्रान्त में एकदम हड़ताल हो गई, ऐसी हड़ताल जम्मू प्रांत में कभी नहीं हुई थी। 23 नवम्बर 1952, पंडित प्रेमनाथ डोगरा और पंडित श्याम लाल ने तिरंगा ध्वज हाथ में और राष्ट्रपित बाबू राजेन्द्र प्रसाद की तस्वीर उठाकर, सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। पंडित जी को बंदी बनाकर जेल की कोठरी में बंद कर दिया। रियासत के हर कोने में ज्वाला भड़क उठी। गुलाम अपनी जंजीरें तोड़ने और शेख अब्दुल्लाह के झूठे वायदों को नंगा करने के लिए भड़क उठे। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने तिरंगा ध्वज हाथ में ले स्कूल और कॉलेज का बॉयकाट कर दिया। मजदूरों ने हड़ताल कर दी। किसानों ने अपनी दराती खेतों में फेंकदी, दुकानदारों ने अपनी दुकानों को ताले लगा दिए। मजबूर और लाचार जनता आंधी की तरह उठी, पुलिस ने पकड़—धकड़ शुरू कर दी, लोगों को बंदी—खानों में बंद करना शुरू कर दिया। परन्तु जोश बढ़ता गया, समुद्र के ज्वार—भाटा की तरह रोकने से नहीं रुक सका। तमाम बाँध जो उस के रास्ते में लगाने की कोशिश की, सत्यग्रहियों के सैलाब ने सब तोड़ दिए। पुलिस इस तूफानी सैलाब को रोकने में लाचार हो गई, मदद के लिए चाचा नेहरू के पास गई। पंजाब पुलिस और मिलिशिया के जत्थे जम्मू पुलिस की मदद के लिए आ गए, निहत्थी जनता पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर

दीं। हत्यारे हत्याएं करने लगे, मौत का तांडव नृत्य होने लगा। हलवाला लाल झंडा और लाल हो उठा। एक नहीं, दर्जनों नौजवान इस आज़ादी की बलि-बेदी पर कुर्बान होने लगे। सैलाब बढ़ता ही गया, माएँ हँसते-हँसते अपने बेटों को, बहनें अपनें भाइयों की आरती उतार-उतार कर आजादी की बलि-बेदी पर कुर्बान होने के लिए भेज रहीं थीं। नई ब्याहिता लड़कियाँ, अपने सुहाग को खुनी सैलाब में भेज रहीं थीं, देश की इज्जत बचाने के लिए अपना सुहाग लुटा रहीं थीं। शिव शंकर का डमरू बज रहा था, घोर तांडव नृत्य हो रहा था। आजादी की देवी दूर खड़ी हो, और कुर्बानियाँ मांग रही थी। 14 दिसंबर को पुलिस की गोली से शहीद हुए मेला राम शम्भ वाले की अस्थियों का जुलूस निकालने का प्रोग्राम बनाने 21 दिसंबर 1952 की एक सर्द—रात में, मैं अपने कुछ साथियों के मध्य प्रोग्राम बना रहा था। प्रोग्राम बनाने के बाद, बद-किस्मती से एक साथी ने दो घंटे आराम करने का विचार किया और कहा, "एक माह से एक मिनट का समय भी आराम करने को नहीं मिला, दिन भर चलना, रात को चलना, यही हमारा प्रोग्राम है। आज दो घंटे आराम कर लेते हैं, रात अभी बहुत बाकी है, चार बजे से पहले-पहले निकल पड़ेंगे"। पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश करती रहती थी, हमारी हर एक गतिविधि पर उनकी वक्र-दृष्टि लगी रहती थी। अभी रात के तीन ही बजे होंगे, मकान के चारों तरफ भारी बूटों की आवाज आनी शुरू हो गई, ऐसा लगा की मकान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। दरवाजा खोल, दिवार फाँद, भागने की बहुत कोशिश की, पर कोई रास्ता ना मिला। छत पर पुलिस, गली में पुलिस, मकान के चारों ओर पुलिस, सब के सब पकड़े गए। साइक्लो-स्टाइल मशीन, सभी कागजात, एक दम छिपा दिए गए। पुलिस के हाथ कुछ ना आ सका, सब-इंस्पेक्टर धनराज आज अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। कई रोज से यह चूहे-बिल्ली का खेल जारी था। आज की कार्यवाई में दो सब-इंस्पेक्टर, एक जम्मू का डी.एस.पी., पंजाब का एस.पी., दो सी.आई.डी. अफसर और कम से कम चालीस जवान जम्मू और पंजाब पुलिस के शामिल थे। तमाम घर की तलाशी लेने के बाद, मालिक-मकान पंडित गौरी शंकर को भी हमारे साथ गिरफ्तार किया गया। आज यशपाल भसीन, हंसराज शर्मा, नसीब सिंह, औंकार नाथ शर्मा, कमल सिंह और मुझे हथ-कड़ी लगाकर गाड़ियों में बिठाया गया। अभी सूरज अच्छी तरह से नहीं निकला था, जम्मू सिटी थाना में ले जाकर, हम सब को हवालात में बंद कर दिया। दोपहर दो बजने को आए, ना रोटी ना पानी, बार-बार शोर किया, पर कोई जवाब नहीं। शाम पांच बजे, धनराज सब-इंस्पेक्टर आया और कागज निकाल हम सबको दस्तखत करने को कहा। पहलेरोटी, बाद में दस्तखत, हम ने जवाब दिया, बोला, पैसे निकालो, रोटी मंगवा देता हूँ। अजीब बात है, गिरफ्तार तो आप करें, रोटी हम घर से मँगवाएँ, मगर कोई जवाब नहीं। रात के आठ बज गए। यशपाल भसीन ने दो रूपए जेब से निकाल कर, पुलिसवाले को दिए। दो रूपये में जो मिल सकता था, पुलिसवाले ने लाकर हमको दिया। आधी आधी रोटी खाकर पानी पिया। सर्दी बढ़नी शुरू हो गई। शोर किया हमें कम्बल दो। जवाब दिया, अभी आपका फैसला नही

CC-0. Nanatip Deshin Ribrary, BJP, Jammu Digitize By Grangom

हुआ, आपको कहाँ रखना है। सुबह से लेकर, रात के दस बजे तक, जब भी पहरे वाला सिपाही बदलता, दूसरे को कहता, गिन लो पुरे सात हैं। मानों हम आदमी नहीं, दुनिया के सात अजूबे हैं। रात दस बजे दरवाजा खुला, हम सबको फिर एक बार हथ-कड़ी लगा गाड़ी में बिठाया गया, गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। गाड़ी रुकी, देखा हम सब सदर थाना के बाहर खड़े हैं। हम सबको हवालात में बंद कर दिया, सिर्फ चार कम्बल हमको दिए। शोर किया सर्दी बहुत है, सात आदमी हैं और रात कैसे कटेगी, थानेवालों ने चार कम्बल और दे दिए। फर्श जो बर्फ की तरह ठंडा था, तीन कम्बल नीचे बिछाए, हमने सोने की कोशिश की। सब जानते हैं, जम्मू में रात बारह बजे के बाद जबरदस्त हवा चलती है, नींद तो कहाँ आनी थी, रात भर भजन गाते रहे। दूसरे दिन हम को खाना दोनों समय मिल गया। पांच दिन गुजर गए। 27 दिसंबर पता लगा, हमारे बाद तहसील सदर, शिव लाल भी गिरफ्तार किया गया है, उसकी जगह वेद ग्रोवर को तहसील का काम चलाने के लिए भेजा गया। 29 दिसंबर आज पंडित गौरी शंकर को रिहा कर दिया गया। रात के तकरीबन नौ बजे फिर एक बार हवालात का फाटक खुला, एक सब-इंस्पेक्टर ने कहा, एक-एक कम्बल लेकर बाहर आ जाओ। सदर थाना के नीचे चौक में एक सिविल बस खड़ी थी, जिसमें सवार कराया गया। बस बी.सी. रोड की तरफ दौड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद बस जम्मू जेल के बाहर रोक दी गई। इससे पहले वहां तीन और गाड़ियाँ खड़ी थीं। जेल का फाटक खुला, कुछ और लोग हमारी बस में सवार कराए गए। बस में रौशनी नहीं थी। बाहर सड़क की स्ट्रीट लाइट से देखा, उन सवार हुए लोगों की शक्लें बिलकुल वन-मानुष सी दिखाई देतीं थीं। सिर के बाल बिखरे, दाड़ियाँ बड़ी हुईं, अजीब ही तरह की शक्लें देखने को आई। अपनी दादी-अम्मा से जिन भूत-प्रेतों की कहानियाँ सुनी, शायद ऐसे ही होते होंगे। मगर जब आहिस्ता—आहिस्ता आवाजें आने लगीं, तो मालूम हुआ की यह भी हमारी ही तरह मानव हैं। जब बस भर गई, चलने का आर्डर हुआ, ड्राइवर की पास वाली फ्रंट सीट पर एक सब-इंस्पेक्टर और पीछे चार सिपाही बन्दूक लेकर बैठ गए। बस श्रीनगर रोड पर दौड़ने लगी। सारी रात चलते चलते जब बस बनिहाल एम.पी. पोस्ट पर जाकर रुकी, तो एम.पी.पोस्ट वालों ने बस को आगे जाने से रोक दिया क्यूंकि सड़क जगह-जगह टूटने के कारण रास्ता बंद था। थोड़ी देर में वो पीछे आने वाली बसें भी आकर रुक गई। हवा जोरों से चल रही थी। साथ ही दरिया का पानी पत्थरों से टकरा—टकरा कर भयानक आवाजें निकाल रहा था। हवा का ज़ोर मानों बहुत से शैतान चीख रहे हों। एम.पी. वालों ने किसी हालत में भी गाड़ियाँ आगे नहीं जाने दीं।

10



30 दिसंबर 1952, जब एम. पी.वालों ने गाड़ियाँ आगे जाने से रोक दीं। प्रभात के लगभग 4 बजे थे, बस की सभी खिड़िकयाँ बंद थीं। हवा जोरों से चल रही थी, माना पवन देवता अपनी तमाम शक्तियों के सिहत बिनहाल पर कूद पड़े हों। असंभव था इस सर्दी में कोई हाथ बाहर निकाल सके। बस के ड्राइवर से पता चला कि यहाँ बिनहाल में, दिसंबर महीने में हर तीसरे—चौथे रोज ऐसी ही हवा चलती है। यहाँ के लोग इस हवा को खूनी हवा कहते हैं। सब काँप गए, हवा कि साएं—साएं कानों के परदे फाड़ रही थी। इस पर पास

बहते हुए दरिया का शोर कब पलट कर गाड़ी दरिया में गिर जाए, भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, आपने कई अवतार धारण किए हैं, मछ-अवतार, नरसिंह-अवतार, राम-अवतार, परशुराम- अवतार, आदि, आज एक और कम्बल-अवतार धारण कर लो। इस खूनी हवा से सब के खून, नाड़ियों में जमना शुरू हो गए थे, यह जान पड़ता था, सबके दांत एक ही स्वर में बज रहे हैं। प्रार्थना करते-करते सुबह के नौ बज गए। बारह घंटे बस में बैठे-बैठे कमर अकड़ गई, टाँगे दुखने लगीं, पुलिस किसी भी हालत में बाहर निकलने नहीं देती थी। बहुत मिन्नत- खुशामद के बाद एक-एक करके बन्दूक के साये तले बाहर पेशाब करने की इज़ाजत मिली। लगभग 12 बजे सूरज निकला। धुँध के पर्दे को फाड़ भगवान् भास्कर ने चारों ओर रोशनी फैला दी। खून जो नाड़ियों में जम गया था, सूरज की गर्मी से गर्म होकर फिर नाड़ियों में दौड़ने लगा। पुलिस आफिसर से कहा, हमें शौच के लिए बाहिर निकाला जाए। दो-दो आदिमयों को हथकड़ी में जकड़ एक सिपाही बन्दूक ताने दरया के किनारे ले जाता और कहता शौच आदि से फारिग़ हो जाओ। यह सब कैसे होगा, थोड़ा दूर हटकर खड़े हो जाओ। एक तो हवा का जोर, दूसरी तुम्हारी गोलियों से भरी हुई बन्दूक। अगर कहीं गलती से घोड़ा दब गया या हवा से तुम्हारे पाँव हिल गए तो क्या होगा। मैंने जरा भी ढील दी तो तुम भाग जाओगे, सिपाही ने कहा। भागना ही होता तो खुशी-खुशी जेल क्यों आते, मैंने जबाव दिया। बाहर निकलने से यह जान पड़ा कि और भी बहुत से साथी कश्मीर ले जाए जा रहे हैं। एक बजे दोपहर सब-इन्स्पैक्टर पुलिस और इन्स्पैक्टर बदरूदीन होटल से खाना खाकर आते दिखाई दिए। हमने शोर मचाया, हम भी आदमी हैं, लोहे की मशीन नहीं, हमें भी भूख लगती है। दूसरी गाड़ियों के इन्स्पैक्टरों ने कुछ निश्चय किया और कहा, हमारे पास पैसे नहीं और दूसरे इन सर्दियों में यहाँ कोई होटल भी खुला नहीं होता। आपको शायद याद होगा, उन दिनों गाड़ियाँ वही पुराने टनल से गुजरती थीं जोकि बहुत ऊँचाई पर था। सड़क पर पाँच-पाँच फुट बर्फ जम जाती थी। होटल बन्द रहते थे। इन्स्पैक्टर ने कहा, यहाँ सिर्फ एक ढ़ाबा खुला है। उसके पास भी इतना राशन नहीं कि इतने आदिमयों को खाना खिला सके। अभी 2-3 घण्टें बाद रास्ता खुल जाएगा फिर आपको पीर पचांल के पार काजी कुंड में खाना खिलाएंगें। मिलिट्री पोस्ट (M.P.) वालों ने कहा, आज रास्ता खुलने की कोई आशा नहीं। अब इन्स्पैक्टर के पास टालने का कोई बहाना न रहा।

CC-0 Wanaji Deskimurkh Cibrary, B.P. Jammu. Digitized by ecanglant?

कहा, ढाबे वाले से पता करता हूँ, शायद कोई इन्तज़ाम हो जाए। बच्चों की तरह हमें बहलाने की कोशिश करने लगा। मगर भूख खिलौनों से नहीं, रोटी से मिटती है। शाम के सात बज गए। कहीं से मक्की का आटा लाया गया। ढ़ाबे पर जाकर हमारे ही आदमियों ने मक्की की रोटी और आलू की सब्जी बनाई। हर एक को आधी—आधी रोटी खाने को मिल गई। रात के नौ बज गए हमने कहा, 24 घंटे हमें बस में बैठे हो गए, अब हम रात गाड़ी में नहीं काटेंगें। इन्स्पैक्टर ने बाज़ार में दो दुकाने, जो खाली पड़ी थी, वो खुलवाई। गाड़ियों से निकाल, भेड़ बकरियों की तरह हमें दुकान में बन्द करके बाहर से ताले लगा दिए। दुकान 12 फुट लम्बी और 9 फुट चौड़ी थी। एक-एक दुकान में 32-32 आदमी जबरदस्ती भर दिए गए। न ही हम बैठ सकते थे और न ही लेट सकते थे, कब तक आहिस्ता—आहिस्ता लेटना शुरू कर दिया। किसी की टाँग किसी के सिर पर, किसी का पेट किसी के सिर पर। अरे, मेरी टाँग टूट गई, मेरा सिर कौन दबा रहा है, अंधेरें की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता था पर ऐसी आवाज़ें आ रही थी। इसी तरह सारी रात उस ब्लैक-होल में कट गई। पर अन्तर यह था कि वो घटना गर्मियों में घटी थी और यह सर्दियों में। पर इससे एक फायदा जरूर हुआ। इस कड़ाके की सर्दी में भी हम सब के सब जिन्दा बच गए। बाहर आवाजें आने लगीं। हवा उसी तरह जोरों से चल रही है। शोर करने पर दरवाजा खुला। आज 31 दिसम्बर है। बारी-बारी इसी तरह बन्दूक के साए तले हमें दरया के किनारे शौच आदि के लिए ले जाया गया। दोपहर के 12 बज गए। इन्स्पैक्टर आया, आकर बोला, अभी—अभी टैलीफोन करके आया हूँ। रास्ता खुल जाएगा, आपको पार काजीकुंड में खाना खिलाएंगें। इसी तरह दिलासा देने लगा। तीन बज गए। हमने खाने के लिए शोर मचाया। बोला मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से खाने का इन्तज़ाम करूँ। कुछ प्राईवेट बसें और ट्रक वहाँ रूके हुए थे। उनमें कुछ जम्मू के ड्राइवर भी थे। जब इन्हें पता चला कि जम्मू के सत्याग्रही परसों से भूखे हैं, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। उन्होंने चन्दा जमा किया। हर एक को एक-एक प्याला कहवा और एक-एक रस खाने को मिल गया। इन्स्पैक्टर ने आशा नहीं छोड़ी और कहा कि मुझे बख्शी-गुलाम मुहम्मद् का टैलीफोन आया है कि इन कैदियों को हर हाल में श्रीनगर पहुँचाना है। वो फिर M.P. वालों के पास गया, उन्होंने साफ जवाब दे दिया, रास्ता खुलने की कोई आशा नहीं। श्रीनगर से एक बस आ रही थी, वो पीर-पंचाल पहाड़ी पर बर्फ में फँस गई। दो आदमी वहीं मर गए। बाकी सवारियों को बड़ी मुश्किल से M.P. वालों ने निकाला। गाड़ी 5—6 फुट बर्फ में दब गई है, इस सीज़न तो गाड़ी के निकलने की कोई आशा नहीं। इतनी देर में सब इन्स्पैक्टर आया और बोला, रास्ता खुला गया है। झट गाड़ियों में सवार हो जाओ। शाम के लगभग पाँच बज गए। अँधेरा आहिस्ता–आहिस्ता घना होता जा रहा था। हमनें जोर से कहा, इस अँधेरी, तुफानी और खतरनाक सड़क पर हम सफर बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि हमें पार ले जाना ही है तो कल सुबह। इस समय हम किसी हालत में भी सफर नहीं करेंगे। अभी यह वार्तालाप चल रहा था कि सामने वाली पहाड़ी की ओर संकेत करते हुए किसी ने कहा, वो देखो महावीर जी की सेना आ रही है। खुशी हुई कि शायद रावण की राक्षसी सेना को मारने के लिए हनुमान जी अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। हम सब उस तरफ देखने लगे। पास आने पर देखा, यह हनुमान की सेना नहीं परन्तु हमारी ही तरह इन दुष्टों के चँगुल में फँसे उधमपुर के सियासी कैदी हैं। जेल के कम्बल न होने के कारण उनको हस्पताल के लाल कम्बल दिए गए थे। इसी कारण यह दूर से हनुमान जी की सेना दिखाई देती थी। यह गिनती में 29 थे। उनको जबरदस्ती एक ट्रक में बिठाकर यहाँ श्रीनगर ले जाने के लिए लाया गया था और शायद रात किसी बकर वाल के तवेला में उस पहाड़ी पर उनको रखा गया था। उनको ज़ोर से ट्रक में बिठाकर ड्राइवर से ट्रक चलाने को कहा। ड्राइवर ने जो शायद जम्मू का हिन्दू था, इस रात के अंधेरे में ट्रक चलाने से इन्कार कर दिया। उसको धक्के मार कर बाहिर निकाल दिया और एक कश्मीरी मुसलमान ड्राइवर को ट्रक पर बिठा, ट्रक M.P. पोस्ट पर जाकर खड़ा कर दिया। पुलिस ने हमारे इर्द—गिर्द हो, पिस्तोल—बन्दूकें हाथ में लेकर कहा, पाँच मिनट के अन्दर गाड़ियों में सवार हो जाओ। हम सब ने आँखों ही आँखों में इशारा करके फैसला ले लिया। झट ज़मीन पर लेटकर जोर से एक दूसरे की कमर पकड़ ली और कहा, यदि हमें मारना ही है तो गोलियों से मारो, बर्फ पर मरने को हम तैयार नहीं। हमनें ज़ोर—ज़ोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। उधर जो ट्रक उधमपुर के कैदियों को लेकर M.P. पोस्ट पर खड़ा था वो लोग भी ट्रक से कृद एक दूसरे की कमर को मज़बूती से पकड़ जमीन पर लेट गए।

C-0 Manay Deshmuka Cibrary, BJP, James

पुलिस जब हमें बसों में बिठाने में नाकाम हो गई तो बदरूदीन इन्स्पैक्टर मिलट्री वालों के पास गया और कहा, जम्मू जेल से कैदियों को श्रीनगर ले जा रहे हैं लेकिन ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। मिलट्री कर्नल ने एकदम जवानों को हुकम दिया। उन्होने बन्दुकें और स्टेनगनें लेकर हमारे इर्द—गिर्द घेरा डाल लिया। कर्नल साहब ने जोरदार आवाज से कहा, यदि किसी भी कैदी ने हिलने की कोशिश की तो गोलियों से भून दिया जाएगा। देश राज उधमपुर वाले ने हालात देखते हुए सफेद रूमाल हिलाकर पेट के बल धीरे—धीरे कर्नल



तक पहुँच गया और कहा, "श्रीमान् हम चोर, डाकू या कातिल नहीं।" सियासी कैदी हैं। इसी वक्त हमने जोर से भारत माता का नारा लगाया। कर्नल शायद हरियाणा का जाट था। भारत माता का नारा सुनकर सोचने लगा। देशराज ने फिर कर्नल से कहा, "हमें श्रीनगर जाने में कोई इन्कार नहीं पर रात सिर पर आ गई, मौसम खराब, तुफानी हवा चल रही है। हम यह चाहते हैं, रात के बजाय हमें दिन में ले जाया जाए। अभी—अभी जो बस पीर पंचाल में फँस गई थी और दो लोग मर गए और बाकी के लोगों को आपके जवानों ने बचाया तो हमारा क्या होगा।" अफसर सारी बात समझ गया। उसने इन्स्पैक्टर बदरूदीन से कहा, आपको इस भयानक मौसम और तुफानी रात में सफर नहीं करना चाहिए। क्या मालूम कब बर्फ का तौदा सड़क पर आ जाए, न आप इधर के रहेंगे न उधर के। बेहतर यही है कि सफर दिन को किया जाए। पुलिस वालों पर मिलट्री अफसर की बात का कोई असर न हुआ। जोर जबरदस्ती उठा उठाकर गाड़ियों में सवार करने की कोशिश की जाने लगी। मिलट्री अफसर को गुस्सा आ गया। अपने जवानों को हुक्म दिया। मैं इन लोगो की जिन्दिगयों से कभी खेलने नहीं दूँगा। जिन बन्दूकों और स्टेगनों के मुँह हमारी तरफ थे वो पुलिस की तरफ घूम गए। और कहा, अगर तुम लोगों ने ज़ोर—जबरदस्ती कैदियों को गाड़ी में बिठाने की कोशिश की तो मेरे जवान सब पुलिस वालों को भून के रख देगें। पुलिस वालों की नानी मर गई। आर्डर कैंसिल हुआ।

हम सबको फिर उन्हीं दुकानों में बन्द कर दिया और उधमपुर वालों को फिर उसी पहाड़ी पर किसी बकरवाल के कोठे में बन्द कर दिया। आज दिन भर किसी के मुहँ में खाना तो दूर, पानी की एक बूँद न गई। पहली जनवरी, 1953, दरवाज़ों से जब दिन की रोशनी नज़र आने लगी तो देखा रातभर जबरदस्त बर्फ पड़ती रही। हवा बिल्कुल बन्द है। मौसम भी आज उण्डा नहीं है। पुलिस वालों को दरवाजे खोलने के लिए आज बर्फ को हटाना पड़ा। हर तरफ तीन—तीन फुट बर्फ जम गई थी। सबके दिल खुशी से नाच उठे। शेख की इच्छा हमें श्रीनगर ले जाने की पूरी न हो सकी। हालांकि पेट में ज्वाला, भूख की वजह से भड़क रही थी पर आज किसी की भूख की चिन्ता नहीं थी। बर्फ के गोले बना—बना कर खुशी से नाच रहे थे। पुलिस वाले भीगी बिल्ली बने देख रहे

थे। न जाने यह डोगरे किस मिट्टी के बने हैं जो आज तीन दिन से भूखे प्यासे हँस खेल रहे हैं। यह भागने वाले नहीं हो सकते पुलिस वाले ने सोचा। दोपहर बारह बज गए। हमनें शेख बदरूदीन इन्स्पैक्टर से कहा, बर्फ से तो तुम हमें मार नहीं सके। अब क्या भूखे मारने की मर्जी है। बदरूदीन इन्स्पैक्टर जो बात—बात पर पिस्तौल निकाल लिया करता था, हाथ जोड़ नम्रता की मूर्ति बन कर बोला, खुदा की कसम में इतना जालिम नहीं जितना आप समझ रहे हैं। मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप में से किसी के पास हों, खर्च कर लो। मैं सरकार से लेकर वापिस कर दुँगा।

संतराम बङ् एडवोकेट की जेब से 35रू. निकल आए। आज फिर सबको एक-एक प्याला कहवा और एक-एक रस खाने को मिला। रात फिर सिर पर आ रही थी। एक प्याला कहवा और रस ने जलती पर तेल का काम किया। पूरे 72 घंटे हमें खाना खाए हो गए। उसी तरह फिर 32-32 आदिमयों को उन्हीं दुकानों में बन्द कर दिया। रात भर बर्फ पड़ती रही। सवेरे हर तरफ पाँच-पाँच फूट बर्फ जम गई। दरवाजे खोलने के लिए बड़ी मृश्किल से बर्फ हटाई गई आज फिर जम्मू के ड्राइवरों ने चन्दा जमा करके पुलिस की इजाजत लेकर हमें थोड़ा-थोड़ा गुड़ और चने खाने को दिए। वहाँ का जैलदार पुलिस इन्स्पैक्टर से आकर मिला और कहा, अब तीन चार महीने रास्ता खुलने की आशा नहीं। अच्छा हो अब इन कैदियों को कहीं और रखा जाए। यहाँ बाजार में रखने से हिन्दुओं में तरह-तरह की बातें फैल रही हैं और यह ड्राइवर जम्मू जाकर सरकार के खिलाफ कितना प्रचार करेंगें। थोड़ी देर विचार करने के बाद हमें फिर गाड़ियों में बिठाया गया। गाड़ियों का मुँह जम्मू की तरफ देख हम खुशी से बैठ गए। थोड़ा सा आगे जाकर सरकारी डाक बंगला में हमें ले जाया गया। थोड़ी देर के बाद उधमपूर के सत्याग्रही भी वहाँ लाए गए। कुल मिला कर हम लोग 93 हो गए। रोटी तो कहाँ मिलनी थी। एक दूसरे की दास्तान सुनकर रात काटी। तीन जनवरी, दिन आया, दोपहर आई। शोर किया। मगर खाने का कोई नाम नहीं। दूसरे दिन दो बजे मक्की का आटा और आलू लाकर दिये और कहा, रोटी बना लो। शाम पाँच बजे लक्ष्मी दास हीरानगर वाला बेहोश हो गया। भूख बर्दाशत न करने के कारण कमज़ोरी से बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसको होश में लाया गया तो बन्सीलाल अखनूर वाला बेहोश हो गया। जगदीश चन्द्र जम्मू वाले की हालत पहले ही बहुत कमज़ोर थी। यह सब भूख के कारण हो रहा था। रात ग्यारह बजे जो हमारे साथी खाना बना रहे थे, उन्होंने आकर कहा खाना खा लो। पूरे पाँच दिन के बाद हमें आज भरपेट खाना नसीब हुआ। कुछ आदमी ज्यादा खा गए, वो बीमार हो गए। उसी वक्त हमने इन्स्पैक्टर को बुलाकर कहा यदि हमें 12 घण्टे के अन्दर-अन्दर जम्मू नहीं ले जाया गया, तो हम भूख हड़ताल कर देगें। चार जनवरी, आज बर्फ बन्द है। हवा का जोर है। दो बज गए पर खाने का कोई इन्तज़ाम नहीं। अपने प्रण के मुताबिक ठाकुर बसन्त सिंह, प्रधान तहसील जम्मू जिसको सब

O Nanaji Deshmuk Dorary BJ15amm

BJ2 5 amm Digittzed by Cangot

(B) 3:119

त्यागी बाबा कहते थे, भूख हड़ताल पर बैठ गया। पुलिस वालों ने हर तरह से कोशिश की पर यह बूढ़ा जिसकी उमर 65 साल के करीब थी, कमरे से, बाहर आकर बरामदे में आसन लगा कर बैठ गया। सिवाए एक धोती के उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। कम्बल भी उसने दूर फेंक दिया। कड़ाके की सर्दी में वो बाहिर आकर बैठ गया। उसने अपने जिस्म के तमाम वस्त्र 1947 में उतार कर इसलिए फेंक दिए कि जबतक मेरे रिफ्यूजी भाइयों को हर तरह आबाद नहीं किया जाता, मैं सिवाए धोती और लंगोटी के कुछ नहीं पहनूँगा। यह देवा बटाला का रहने वाला था और वो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। सब लोग उसे त्यागी बाबा कहकर बुलाते थे।

हिंडुयों का ढाँचा बिल्कुल दुर्वासा ऋषि का अवतार मालूम होता था। बदरूदीन ने सोचा, कहीं यह बूढ़ा हमारे सिर चढ़ कर प्राण न त्याग दे। भागा—भागा टेलीफोन करने गया पर जम्मू से कोई जवाब नहीं आया। रात थोड़ी सी रोटियाँ लाई गई। हर एक के हिस्से में थोड़ी—थोड़ी रोटी आई। हम सब अपने—अपने कमरे में कम्बल लपेट कर बैठे रहे। 5 जनवरी, बाहर जाकर बरामदे में देखा, कहीं बूढ़ा है या उसके प्राण निकल गए। आज और दो साथी भूख हड़ताली बाबा के साथ बैठ गए। आज शाम को सबको एक—एक रोटी खाने को मिल गई और इन तीन भूख हड़तालियों की एक—एक रोटी को भी हमनें बाँट कर खा लिया। छः जनवरी, आज चार और नए साथी भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। न मालूम कौन सी ईश्वरी ताकत इस सर्दी और भूख में हमें जिन्दा रख रही थी।

पुलिस इन्स्पैक्टर भूख हड़तालियों को देखकर घबराया। बार—बार जम्मू टेलीफोन करता, पर यही जवाब मिलता, इनको जम्मू किसी भी कीमत पर न लाया जाए। सात तारीख, अभी हम एक—एक रोटी हाथ पर रखकर खा ही रहे थे क्योंकि वहाँ पर बर्तन तो थे नहीं, हाथ पर रोटी रखकर और हाथ से ही नल पर जाकर पानी पी लिया करते थे। बदरूदीन इन्स्पैक्टर ने आ कर कहा, आप लोग जीत गए। सब भूख हड़तालियों सहित खाना खाकर गाड़ियों में बैठ जाओ, आपको जम्मू वापस ले आने का हुक्म मिल गया है। तकरीबन छः बजे शाम बनिहाल से जम्मू की तरफ चलनेलगे। जब बटौत और कुद को पार करके अभी उधमपुर से 12मील पीछे ही थे कि सड़क के बीच एक कार खड़ी दिखाई दी। गाड़ियाँ रूक गई। सबसे आगे वाली गाड़ी में मैं भी बैठा था। देखा सुपिरेंटैंडेंट (S.P.) पुलिस कैलाश नाथ भाखड़ी ने बदरूदीन इन्स्पैक्टर से कहा, किसने आपको कैदी जम्मू ले जाने के लिए कहा है। गाड़ियाँ वापिस करो। रात के तकरीबन एक बजे का समय था।

mmu Digitiza (10)



जब कैलाश नाथ भाखड़ी सुपरिंटैंडेंट (एस. पी.) ने आदेश दिया कि गाड़ियाँ वापिस करो, हम ने यह जाना कि हमारी भूख हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार ने यह चाल चली है। गाड़ियों को फिर श्रीनगर की तरफ मोड़ दिया गया। कुद के डाक—बंगला में हम सब को ले जाकर बन्द कर दिया गया। आज दिन भर हमें खाने को कुछ नहीं मिला। रात दो बजे शोर मचाने पर पुलिस वालों ने हमें मक्की का आटा ला कर दिया और कहा, रोटी पकाओ और खाओ। पंडित जोध राम तहसील रणवीर सिंह पुरा, सर्वश्री विद्यासागर और कृश्ण चंद जम्मू वाले मिल कर रोटी बनाने लगे। बाकी तमाम दो—दो तीन—तीन मिल कर अपने

कम्बल जोड़ सोने की कोशिश करने लगे। रात के तकरीबन पाँच बजे रोटी बनाने वालों ने आकर कहा, रोटी तैयार है। हर एक के हिस्से में एक—एक रोटी आई। रोटी खाकर पानी पिया। कुछ साथियों ने कहा, न दिन न रात। दिन निकलने पर रोटी खाएंगें। अपनी—अपनी रोटी सिराहने रखकर सो गए। दिन निकलने पर वो दोस्त जिन्होंने रात को रोटी नहीं खाई थी, खाने लगे।

संत राम बङ् की रोटी रात चुराकर कोई खा गया था। बङ् साहब सब का मुहँ देखने लगे, बोले, "यदि मैं रात ही रोटी खा लेता तो अच्छा था।" सब साथी बङ् साहब की हँसी उड़ाने लगे। पर जिन लोगों ने रात को रोटी नहीं खाई थी, उन्होंने एक—एक टुकड़ा उनको दिया। सूखे टुकड़े को अमृत जान बङ् साहब ने खाया और पानी पिया। आप यह पढ़ कर हँसेगें पर जिन लोगों को भूख से वास्ता पड़ता है, उन लोगों को पता होता है कि भूख क्या चीज़ होती है। भूख इंसान को इंसान नहीं रहने देती। दोपहर को हमें रोटी के साथ सब्जी भी मिल गई। मानों कि आज हम अमीर हो गए। कुद के डाक बंगला में कुछ दिन रहने के बाद एक दिन कैलाश नाथ भाखड़ी सुपिरैंटैंडेंट पुलिस आया, बारी—बारी कुछ साथियों को एक जुदा कमरे में बुला कर कहा, इस कागज़ पर हस्ताक्षर कर दो आपको वापिस जम्मू अपने घर भेज दिया जाएगा यदि आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपको फिर पीर—पंचाल की चोटी पर ले जाया जाएगा। वो तो M.P. वालो ने आपकी जान बचाली नहीं तो आज सब तुम मर खप गए होते। पर उसकी साम, दाम, दण्ड, भेद कोई नीति कामयाब न हो सकी। गुरसे में आकर बोला, सब लोग अपनी—अपनी गाड़ियों में बैठ जाओ।

हम ने कहा, हम श्रीनगर या बनिहाल नहीं जाएंगें। हम गर्म प्रान्त के रहने वाले हैं। हमें कठुआ, हीरानगर, रियासी, पुँछ, जम्मू, उधमपुर किसी भी जेल में ले चलो। हम श्रीनगर की ओर नहीं जाएंगें। इतना कह, बनिहाल की तरह जमीन पर एक दूसरे की कमर पकड़ कर लेट गए। इसी समय लक्ष्मी चन्द्र हीरा नगर वाला बेहोश हो गया। उसकी दशा देख एस. पी. घबरा कर कुद से डाक्टर को बुला लाया। डाक्टर ने आकर लक्ष्मी चन्द्र को देखा और कहा, भूख और सर्दी के कारण यह बेहोश हुआ है। इसकी हालत ठीक नहीं, इसको अच्छी खुराक और दवा

की जरूरत है। इस हालत में यह मर भी सकता है। भाखड़ी घबरा गया। पुलिस जीप में डाल कर लक्ष्मी चन्द को जम्मू भेज दिया। पता नहीं, उसके बाद उस पर क्या बीती। शाम पाँच बजे एस. पी. ने आकर कहा, जम्मू से इजाज़त मिल गई है, आपको जम्मू ले जाया जाएगा। हम झट गाड़ियों में सवार हो गए, यह भी भूल गए कि हम ने कल से खाना नहीं खाया है। गाड़ियाँ कुद डाक बंगला से जम्मू की ओर थोड़ा आगे जाकर फिर घुमकर श्रीनगर की तरफ दौड़ने लगी। एक दम सब नारे लगाने लगे और खिड़िकयाँ खोल कूदने की कोशिश करने लगे। बाहर सड़क पर दोनों तरफ जम्मू—कश्मीर मिलिशिया के जवान बदूंकें ताने खड़े थे। उनके कमांडर ने जोरदार आवाज़ में कहा, यदि किसी ने ड्राइवर को रोकने या खिड़की से कूदने की हिम्मत की तो गोलियों से भून दिया जाएगा। डर कर हम अपनी—अपनी सीट पर बैट गए और आने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार होने लगे। कुदरत हमें घुमा फिरा कर फिर बिनहाल डाक बंगला ले आई। दो—दो, तीन—तीन साथी अपने—अपने कम्बल जोड़ सर्दी से ठिठुरते—काँपते रात काटी। दूसरे दिन शिवलाल तहसील प्रधान रणवीर सिंह पुरा एक फीकी तरह की हँसी हसँकर बोला, हम भी अजीब तरह के कैदी हैं। जिन की जेल दस रोज से बसों और डाक बंगलों में बनी है। ऐसा जान पड़ता है हम कैदी नही किसी उजड़ी नगरी के नवाब हैं। भूखे पेट, कड़कड़ाती सर्दी में सैर को निकले हैं।

8 जनवरी सुबह देखा, एक सरदार हाथ में डण्डा लिए आ गया। उसके पीछे झाझरों की आवाज करते डरावनी शक्ल वाले चार पाँच आदमी जिनके पाँव में बेड़ियाँ थीं, आ गए। एक ने सर पर बोरी उठा रखी थी धरती पर रखी। सरदार ने गर्जदार आवाज में कहा, सब लोग आकर एक—एक बाटी और एक—एक डिब्बा ले लो। जान पड़ा, यह कोई जेल का अफसर है। जिसका नाम जसवंत सिंह डिप्टी दारोगा है। बाटी और डिब्बा लेकर धोया और हुक्म हुआ, सब लोग एक लाइन में बैठ जाओ और रोटी ले लो। रोटी का नाम सुनकर सबके चेहरों पर रौनक आ गई। आज ठीक बारह दिन बाद सबको भर पेट रोटी मिली। रोटी खाने के बाद हमें पाँच—पाँच कम्बल और मिल गए। हमारे पास अब छः—छः कम्बल हो गए। सब एक दूसरे को मुबारक देने लगे। आज भी हवा उसी तरह जोरों से चल रही है। दरया का पानी उसी तरह टकरा—टकरा कर शोर कर रहा है पर न तो आज हम पर सर्दी का, न ही तुफानी हवा का कोई डर है। पर पिछले बारह दिन जो हमने गुज़ारे और जिन्दा रहे, मरण प्रयंत भी हमको वो दिन नहीं भूल सकते हैं। आज भी जब उन दिनों की याद आती है, कलेजा काँप जाता है। यदि कहीं भगवान् है, न ही हम और न ही हमारा भगवान् इस हकूमत को माफ करेगा। कोई ईश्वरी शक्ति ही हमें इस मौत के मुँह से जिन्दा निकाल ले आई। खैर, आज शाम सबको दो—दो रोटियाँ सब्जी के साथ खाने को मिल गई। रात कहानियाँ कहते सुनते कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। 9 जनवरी, सुबह उठने पर देखा हवा उसी तरह जोरों से चल रही है। पर आज हमें न हवा की, न खाने की चिन्ता है। 10 जनवरी, हवा बन्द है। मैदान में निकल कर

थोड़े से चक्कर लगाए।

11 जनवरी, सुबह खाना खाने के बाद आर्डर हुआ, सब अपने-अपने कम्बल, बाटी लेकर नीचे आ जाओ। आकर देखा वही गाड़ियाँ खड़ी थी। हम सब गाड़ियों में बैठ गए। गाड़ियाँ यात्रियों को नहीं बल्कि जेल यात्रियों को बिठाकर चल दी। सोचा, पता नहीं हमारा ठिकाना कहाँ है। गाडियाँ टोल-पोस्ट पर आकर रूक गई। आदेश हुआ सब गाडियों से नीचे आ जाओ। सडक के साथ-साथ एक दरया बह रहा था, उस पर एक लकड़ी का पुल था। जिसको पार करके सामने वाली पहाडी पर हमको ले जाया गया। वहाँ पर तीन बड़े-बड़े हालनुमा कमरे थे। पता लगा, यहाँ भेड़ों को पाला जाता था। हमारे लिए वहाँ जेल बनाई गई। अब भेड़ों की जगह हमको पाला जाएगा। दो कमरों में हमारे साथियों ने अपने-अपने बिस्तर जमा दिए। एक कमरे में जेल और पुलिस स्टॉॉफ ने डेरे डाल दिए। साथ ही एक छोटा सा कमरा था। वहाँ पर हमारा लंगर बनाया गया। शाम पाँच बजे हमें खाना मिल गया। आदेश हुआ जिस-जिस ने पैशाव बगैरा करना हो कर लो, फिर सुबह तक दरवाज़े नहीं खुलेंगें। रात दस बजे बंसी लाल अखनूर वाला बेहोश हो गया। शोर करने पर जेल स्टॉफ का एक हवालदार बली मूहम्मद दो सिपाहियों को लेकर अन्दर आया। बंसी लाल की हालत देख भागा-भागा बनिहाल शहर से किसी डाक्टर को बुला लाया। डाक्टर ने दवाई दी, थोड़ी देर बाद बंसीलाल को होश आ गया। 12 जनवरी, डिप्टी दारोगा सरदार जसवंत सिंह से कहा कि डायरेक्टर जेल कर्नल राम नाथ चोपड़ा को यहाँ बुलवाया जाए। हम श्रीनगर जेल की तरह चाय और कांगड़ी चाहते हैं। यदि आज शाम तक कर्नल चोपड़ा नहीं आया तो हम शाम का खाना नहीं खाएंगे। न ही कर्नल चोपड़ा आया और न ही हमने शाम का खाना खाया। 13 जनवरी, आज किसी ने कहा, लोहड़ी का त्यौहार है। जेल में लोहड़ी, बैसाखी, दिवाली का क्या काम। हम तो भूल ही चुके थे कि कोई त्यौहार भी होता है। हमें तो भूख और सर्दी ही याद थी। पौराणिक कथा के आधार पर सूरज दक्षिण से उत्तरायन में आता है। तमाम शुभ कार्य आरम्भ किए जाते हैं। महाभारत के युग में जब भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल हो गए। अपने पिता के वरदान के कारण इच्छा मृत्यु होते हुए बाणों की शैय्या पर पड़े उत्तरायन के दिन ही उन्होंने प्राण त्यागे। एक और कथा प्रचलित है कि लोहिता नाम की एक राक्षसी थी, वो बच्चों को उठाकर ले जाती थी। लोगों ने एक जगह बहुत सी लकड़ियाँ लेकर जलाई और साथ में बच्चों को इकट्ठा कर लिया। जब वो बच्चों को लेने आई तो लोगों ने उन्हीं लकड़ियों से मार-मार कर उसका वध कर दिया। सो आज लोहड़ी है। कई रोज़ बाद आज ध्रप निकली। सब अपने-अपने कम्बल उठाकर बाहर ध्रूप में बैठ गए। और लगे जुऐं मारने का मुकाबला करने। सब के जिस्म और कपड़ों में जुएँ मानों बाप-दादा का घर समझ घुड़ दौड़ करती रहती थी। हँसते-जाते और पूछते तुमने कितनी मारी। इसी तरह हमने लोहड़ी का त्यौहार मनाया।

14 जनवरी, आज उत्तरायन है। हिन्दू समाज में आज के दिन नहाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है, जो आज के दिन नहीं नहाता वो अगले जन्म में बौना बनता है। बनता होगा, अगला जन्म किसने देखा है। आज पूरे एक महीने के बाद सब को पुलिस के घेरे में नहाने को कहा गया। नहाना तो किसी ने क्या था बड़ी मुश्किल से उस बर्फानी पानी में अपने जिस्म को गीला किया। जिसने एक ही डुबकी लगाई उसको ज़मीन आसमान घूमते नजर आने लगे। 15 और 16 जनवरी बगैर किसी खास बात के गुज़र गए। 17 जनवरी आज



फिर बर्फ पड़ना शुरू हो गई। कमरों से बाहर निकलना बन्द हो गया। 19 जनवरी, आज बर्फ पड़नी बन्द है पर खूनी हवा चलनी शुरू हो गई। 22 जनवरी, आज हवा तो बन्द है पर बर्फ पड़नी शुरू हो गई। चार—चार फुट बर्फ जमने से दरवाज़े बन्द हो गए। सरदार जसवंत सिंह ने कहा। अगर आप बाहर शौच आदि के लिए जाना चाहते हैं तो बर्फ हटाने के काम में लग जाओ। बर्फ हटाने की वजह से हाथ—पाँव फट गए। रोते थे, बिलखते थे पर फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। 24 जनवरी, बर्फ बन्द तो खूनी हवा का जोर। लहू अंतड़ियों में जमना शुरू हो गया। 26 जनवरी, हमारे देश में सैंकड़ो, नहीं हज़ारों सालों से 26 जनवरी आई और बीत गई। यह चक्कर इसी तरह चलता आया है। भारत माँ ने कितनी बार 26 जनवरी देखी पर 1930 की जनवरी एक नया संदेश, नया हौसला, नया जोश लेकर आई। जिसने लोगों में नया जज़्बा, नई हिम्मत, नई जुर्रत पैदा की।

इस दिन के प्रण को पूरा करने के लिए सैंकड़ो नौजवानों ने अपने खून की होली खेली। 1857 में सबसे पहले भारत माँ के सपूतों ने जंगे आज़ादी का बिगुल बजाया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर के झंडे तले भारत वासियों ने अंग्रेजी सम्राज्य के खिलाफ बगावत का झंडा लहराया। यह बगावत मध्य हिन्द से शुरू होकर सारे देश में फैल गई। इस जंग के हीरो झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई, तात्यांटोपे और पेशवा वीर नाना साहब फरनबीस थे। रानी झाँसी लड़ते—लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी हार के पीछे 1757 की तरह किसी जयचन्द का हाथ था। हर युग में, हार कल में जयचन्द, अंमीचन्द, मानसिंह, अमीर दुर्लभ राय जैसे लोग पैदा होते रहते हैं। मगर विजय की कहानी से उज्जवल इतिहास बनता है, चौहानों, मराठो, सुराजुद्दौला और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों से। आखिर इन को विजय मिले न मिले पर विजय श्री इन्हीं को मिलती है। ऐसे ही लोगों के कारण 1857 की जंगे आज़ादी दबा दी गई। भारत अग्रेज़ों का गुलाम हो गया। समय बीतता गया, हम भूल गए कि हम कभी आज़ाद भी थे। ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ा पर सोए हुए शेर ने फिर अंगड़ाई ली। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान, श्री बैनर्जी जैसे लोगों ने देश की दुर्दशा देखी। घर—घर जाकर लोगों को जगाया। शेर दहाड़ उठा। अंग्रेज़ काँप गया।

बगांल के दो टुकड़े कर दिए। लोगों ने इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। सैंकड़ों की तादाद में पजांब के जवानों ने सीने पर गोलियाँ खाई। बगांल पूरे जोर से इस जंग में कूद पड़ा। 1905 में राखी वाले दिन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंदे मातरम का तराना गाकर सारे भारत को इस जंग में कूद पड़ने का संदेश दिया। कन्या कुमारी से कश्मीर तक एक कंठ से यह गाना गाया। ब्रिटिश सरकार की दीवारें काँप गई। जनता का ठाठें मारता समुद्र सैलाब की तरह देहली में निकल पड़ा। अंग्रेज़ी सरकार ने जनता पर गोली चलानी चाही। स्वामी श्रद्धानन्द सीना तान कर खड़ा हो गया, अगर जुर्रत है तो चलाओ गोली। देश के दिवाने मौत से नहीं डरते। आजादी हमारा पैदायशी हक है। यह नारा सब से पहले लोकमान्य तिलक ने दिया। इस नारे को लगाने पर तिलक को बरसों जेल काटनी पड़ी। पंजाबी इस कुर्बानियों की दौड़ में बंगालियों से भी आगे थे। उधर वंदेमातरम् का गीत आग लगा रहा था। इधर पंजाब में सरदार अजीत सिंह के गीत "पगड़ी सम्भाल ओ जट्टा" तूफान मचा रहे थे। लाला लाजपतराय सीने पर लाहियाँ खाकर सदा के लिए अमर हो गए। लाला जी की मौत का बदला लिया गया। खुदी राम बोस हँसते-हँसते "सरफरोशी की तमन्ना" गाते-गाते फाँसी के तख्ते पर चढ़ गया। 1919 में अमृतसर जलियाँवाले बाग में बैसाखी वाले दिन अमृतसर में एक भारी जलसा हुआ। जालिम डायर ने बगैर किसी चेतावनी के निहत्थी और पुरअमन जनता पर मशीनगनों से गोलियों की बौछार कर दी। कितने आदमी शहीद हो गए, कितनी सुहागनों के सुहाग लुट गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी बदनसीब मांओं के लाल मौत की नींद सुला दिए गए। जलियाँवाला बाग खून से लाल हो उठा। सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। हर शहर, हर गली, हर कूचा में नौकर शाही का मातम किया गया। एक रोज़ आया, 21 वर्ष बाद माँओं की सूनी गोद और बहनों के सुहाग का बदला इंगलिस्तान की पार्लियामैंट में राम मुहम्मद सिंह ने जनरल डायर को गोली मार कर लिया। इस ज्योति को जिन्दा रखने के लिए भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, 23 मार्च, 1931 को इंकलाब, जिन्दाबाद का नारा लगाते फाँसी पर झूल गए।

भगत सिंह की शहादत ने एक नया रंग जजमाया। देश के नौजवानों ने मौत को गले लगाया। लाला हरदयाल एम. ए., रणजीत सिंह, रासबिहारी बोस, बी. के. दत्त, राम प्रसाद बिसमल, चन्द्रशेखर आज़ाद और कई गुमनाम वीर शहीद हुए पर यह खेल बन्द न हो सका। इस स्वतंत्रता युद्ध में भारत की नारियां भी पुरूशों से पीछे नहीं रही। उन्होंने काली, महाकाली और चण्डी का रूप धारण कर लिया। बंगाल सबसे अग्रणीय था। शहीद प्रीतिलता, बोरेदार, कल्पनादत्त और अंग्रेज़ गर्वनर पर गोली चलाने वाली वीनाराय और सुनीता चौधरी और शांतिघोष जैसी क्रांतिकारी महिलाओं ने बंगाल की धरती पर जन्म लिया। लीला नाग सुहासनी, शोभा रानी और रेनू जैसी और न जाने कितनी महिलाएँ थी जो आज नहीं हैं पर बंगाल का नाम रोशन कर गई। पंजाब की दुर्गा

CC-0 Nevraji Deshmutet Library, BJ2 Jammo Digitized by Coand the

भाभी का नाम कौन नहीं जानता। वो भगतिसंह की पार्टी की मुख्य सदस्या रहीं जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्योछावर कर दिया। पंजाब की धरती पर जन्मी एक ऐसी ही थी, सुशीला दीदी। जिन्होंने काकोरी काण्ड की पैरवी के लिए अपनी शादी के लिए रखा दस तोले सोना भेंट कर दिया। बनारस के श्री विमल राय की पत्नी मृणालनी देवी का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है जिन्होंने अपने पित के साथ सात साल की सज़ा काटी। महाराष्ट्र की इन्दुमित दत्तात्रय, लक्ष्मीबाई कुलकर्णी, उत्तमदत्त राओ, कोशल्या बाई ऐसी क्रांतिकारी मिहलाएँ थी। जो लड़ते—लड़ते क्रांति युद्ध में शहीद हो गई। ऐसी ही 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू ने देशवासियों को जंग आजादी में शामिल होने का आह्वान किया उसी दिन की याद मनाने आज हम भी कपड़े घो और अपने कपड़ों का झंडा बना लहराना चाहते हैं। कपड़े धोने की आज्ञा मिल गई। कपड़े पानी में भिगोए पर हाथों ने धोने से जवाब दे दिया। इसी तरह धूप में सूखने को डाल दिए। आज चरण दास रणवीर सिंह पुरा तहसील का और सतपाल राम नगर वाला दोनों सख्त बीमार हो गए। हम सब घबराए शायद कहीं हमे अपने कुछ साथी बिनहाल की मिट्टी में सुर्पुद न करने पड़ें। आज दोनों समय किसी ने भी खाना नहीं खाया। शायद दिल्ली 26 जनवरी मनाने वालों को पता चल सके कि जम्मू की जनता पर क्या—क्या अन्याय हो रहे हैं। पर इतनी घोर तपस्या पर भी दिल्ली का सिंहासन न डोल सका।



27 जनवरी, आज फिर बर्फ पड़नी शुरू हो गई। ऊपर आसमान बरस रहा था नीचे आँखें। पूरे 36 घंटे के बाद खाना खाया। सतपाल और चरणदास पहले ही बहुत बीमार थे। आज पंडित देवराज अखनूर वाला एकदम बीमार हो गया। पहले हम दो के लिए चिन्तित थे, आज तीन हो गए। बनिहाल के डाक्टर की मेहरबानी से 29 जनवरी तक तीनों कुछ अच्छे हो गए। 30 जनवरी, आज बर्फ पड़नी बन्द है। कपड़े सब के फट चुके हैं। सोचने लगे, अब क्या होगा। जेलवालों की तरफ से हमें कोई वर्दी नहीं मिली थी। दिन इसी तरह

गुजरते रहे। 7 फरवरी आज खूनी हवा फिर जोरों से चल रही है। कमरे के अन्दर कम्बल लपेट कर बैठे हैं। दोपहर बाहर नारों की आवाज़े आनी लगी। बाहर आकर देखा, बहुत से साथी जम्मू जेल से निकाल यहां लाए गए हैं। इनसे पता लगा कि हमें श्रीनगर हवाई जहाज़ से ले जाने के लिए हवाई अड्डे में ले जाया गया। सड़क बन्द हो जाने के कारण वो हमें बसों द्वारा नहीं ले जा सकते थे। हम लोगों ने पुलिस के हजार यत्न के बाद भी जहाज़ पर चढ़ने से इन्कार कर दिया।

पुलिस ने हम को जेल ले जाने के स्थान पुलिस लाईन में ले जाकर खूब पिटाई की। रात एक दूसरे की टांगों को बेड़ियों से बाँध दिया जाता था जिससे न ही हम टाँग हिला सकते थे और न ही पहलू बदल सकते थे। पुलिस जितना भी जुल्म हम पर कर सकती थी, किया पर हमको जहाज़ पर सवार न करा सकी। अंत में थक—हार कर हमें यहाँ ले आई। इन लोगों से पता चला कि जम्मू जेल में हमें दोनों समय खाने के साथ एक छटांक चने और एक छटांक गुड़ भी मिलते थे। 9 फरवरी, दिन निकलने पर पता लगा कि हमारे सामने वाले कमरे में और भी ऊधमपुर से केंदी लाए गए। हमारी गिनती दिन व दिन बढ़ती जा रही है। 13 फरवरी, आज घनश्याम डी. सी. उधमपुर और अब्दुल अज़ीज ए. एस. पीश आए। उनको बहुत सी तकलीफें बताई। उन्होंने इसको बहुत जल्दी दूर करने का वायदा किया। दिन बीतते चले गए। 20 फरवरी, आज हमारे एक साथी, जिसका नाम जट है, कौम से हरिजन, जम्मू तहसील का रहने वाला है। उसके साथ एक और इखलाढ़ी केंदी भी, जो लंगर में काम करता था, अपनी सज़ा के दिन पूरे कर इस नई बस्ती से फिर उसी पूरानी पापी, लालची और फरेब से भरी बस्ती में वापिस जा रहे हैं। सबने बड़े प्यार से उन दोनों को विदा किया। यहाँ हर एक को अपना भाई समझा जाता था।

22 फरवरी, आज श्री संत राम बडू वकील को जेल रूल के अधीन स्पैशल क्लास मिली। बडू साहब पार्टी प्रोग्राम के मुताबिक चतरूराम डोगरा और कर्नल हीरानन्द दूबे के साथ कार में बैठ कर पार्टी प्रचार के लिए पंजाब जा रहे थे। इनको हिरानगर के करीब पुलिस ने गिरफ्तार किया। बजाए तीन तारा और पाँच तारा होटल के, यह बनिहाल जेल में पहुंच गए। कर्नल का तो पता नहीं पर बडू और डोगरा साहब को यहां हमारे साथ ही लाया गया। आज इन्ही को स्पैशल क्लास में हुक्का मिल गया जो जेल में सबसे बड़ी नयामत है। 24 फरवरी, आज सतपाल उधमपुर वाला जो बहुत दिनों से बीमार था, इसको बनिहाल सरकारी हस्पताल में दाखिल करवाया गया। सतपाल ने अपने चार साथियों के साथ उधमपुर में सत्याग्रह किया था। उसी दिन तहसील राम नगर के गाँव थयाल के सात और लोगों ने सत्याग्रह किया। पुलिस ने इन सब को पकड़ कर हवालात में बन्द कर दिया। सबने अपने नाम और पते गलत लिखवाए इनको पता था कि अदालत सज़ा के साथ जुर्माना भी करती है और जुर्माना लेने के लिए पुलिस घर वालों को तंग करती है। इन के साथ एक चौदह साल की उम्र का लड़का सीताराम भी था।

पुलिस ने इस लड़के की खूब पिटाई की और बाकी के नाम और पते सही-सही जान लिए। अदालत ने बाकी लोगों को एक-एक साल कैद और 500 रूपए की सज़ा सुनाई और सीताराम को उम्र कम होने के कारण बरी कर दिया। सीताराम ने अदालत में कहा कि पाँच रोज़ जो अदालत ने मुझ पर ज़ुल्म किया, क्या उस वक्त मैं बच्चा नहीं था? आज अदालत में लाते समय पाँच रोज़ के बाद मुझे खाना खिलाया गया। मैं चल फिर भी नहीं सकता था भरी अदालत में जिस्म के तमाम कपड़े उतार कर उसने अपने जिस्म के निशान दिखाए। उसके जख्मों को देख और उसकी कहानी सून सब वकीलों और खुद जज साहब ने अंगुली मुँह मे डाल ली। इसी तरह खेमराज, रामचन्द, शिवरः सिंह, गिरधारीलाल और बलदेव ने भी पृथ्वीराज सब इनस्पैक्टर और दूसरे सिपाहियों की मार के निशान अदालत में दिखाए। उन्होंने कहा, हर रोज़ शाम को सब इनस्पैक्टर पृथ्वी राज शराब पी, हैवान बन कर हम लोगों को पीटता था। यह लड़का सीताराम रो—रो कर अपनी जिन्दगी की भीख माँगता था पर पुलिस वालों पर हमारे रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं होता था क्योंकि वो पुलिस थी, इन्सान नहीं। इन्सान और पुलिस में बहुत फर्क होता है। हमारे रोने-चिल्लाने से हवालात की दीवारें कांप उठती थी। इससे पहले भी इसी इलाके के तीन आदमी सागर सिंह और चन्द मरौठी के रहने वाले थे और अनन्त राम पट्टन का रहने वाला, को इन वहशियों ने इतना मारा कि उनके बचने की कोई आशा न रही। रात के अन्धेरे में, हवालात से निकाल इनको एक मैदान में छोड़ आए। दिन निकलने पर लोगों ने देखा और जम्मू लेजाकर इनके फोटो भारतवर्ष की तमाम अखबारों में छपवाए। दुनिया ने पुलिस वालों के वहशीपन का नंगा नाच देखा। लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। थाने का घेराव किया तो पृथ्वीराज ने कहा कि ऐसा करने के लिए डी. सी. दुरानी और एस. पी. भाखड़ी ने हुक्म दिया। उन्ही दिनों थाना में रामनगर एक मिर्ज़ा नाम का सब इनस्पैक्टर था। उसका मारने का अलग ही ढंग था। वो दोनों हाथ बांध मुँह को भी बांध देता था ताकि किसी के रोने की आवाज बाहर न आ सके।

CC-0. Nanaji Deshmurkhatiyary, 2

उन्हीं दिनों कटड़ा से तीन लड़कियों को घसीट कर थाना में लाया गया। उनको वो—वो गालियां निकाली, जो इन्सान नहीं सुन सकता था। वो रोती थी और कहती थीं, हमें गोली मार दो। जो व्यवहार इन्होंने हमारे साथ किया है इसको सहन करके हम जीना नहीं चाहतीं। इनमें एक 25 साल की कुवाँरी ब्राह्मण कन्या भी थी, जिसने सारी उम्र शादी न करने का वचन लिया था। वो अपना सिर शर्म से नहीं उठा रही थी। इन्सानियत रो रही थी और हैवानियत हंस रही थी। यह सब बलदेव राम और शिवरः सिंह ने हमको सुनाए। 25, 26 और 27 फरवरी गुज़र गए।

28 फरवरी, सामने दूर पहाड़ी पर मिलिट्री केंम्प है, उनको नाचते और रंग फेंकते देख कर जान पड़ा कि आज होली है। जान पड़ा, जिन्दगी फिर जिन्दा हो उठी है। यह लोग अपने घर से हज़ारों मील दूर अपने सगे-सम्बन्धियों से बहुत समय से घर से बेघर, भगवान श्रीकृष्ण की याद को ताज़ा रखने के लिए एक दूसरे पर रंग और गुलाल फेंक खुश हो रहे हैं और नाच रहे हैं। दूसरी तरफ हम पिंजरें में बन्द पक्षी की तरह उड़ना चाह कर भी नहीं उड़ सकते। इसी तरह शाम तक मिलिट्री वालों के फाग के गीत सुनते रहे। पहली मार्च, आज एक नया साथी तहसील रामवन, गाँव पोगल प्रस्थान, परियों के देश से पकड़ कर लाया गया। सादा तबियत, देहाती अनपढ़, नाम था गजेह सिंह। सब लोग उसके इर्द-र्गिद होकर जेल के बाहर की दुनियां के हालात जानने लगे। बातों से पता चला कि न ही यह सियासत को जानता है और न ही इसका कोई इससे लेन-देन है। कहने लगा, जब मैंने सूना कि शेख ने हल का झंडा लहराया तो गुस्से में आकर हमने भी भारत मां की जय का नारा बोल दिया। हमें नहीं मालूम कि विधान क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट किस चिड़िया का नाम है। हमे तो इतना ही मालूम है कि महाराजा हिर सिंह ने हमें हिन्द के साथ जोड़ दिया था, यह तोड़ने वाला शेख कौन है। पुलिस मुझे पकड़ने मेरे गांव पोगल आई। गाँव के लोग लाठियाँ लेकर मरने मारने को तैयार होकर आ गए। बोले, किसकी मजाल जो हमारे जीते जी गजेह सिंह को पकड़ सके। मैंने कहा, आप लोग शान्त रहो। सुना है, पंडित प्रेमनाथ जी ने कहा है, मार खाओ पर हाथ न उठाओ। बहुत से लोगों ने मुझे गालियां दी। और कहा, डरपोक है जो ऐसे ही गिरफ्तार हो गया। शायद इसकी प्रजा-परिषद् और पंडित भी डरपोक होगा। उन बेचारों को यह भी मालूम नहीं कि प्रजा-परिषद् कोई आदमी नहीं, पार्टी का नाम है। पुलिस ने कहा, तुम क्या चाहते हो। मैंने कहार जो पंडित चाहता है। पंडित क्या चाहता है, पुलिस वालों ने पूछा।

मैंने कहा, पंडित चाहता है, हलवाला झंडा उतार दो और भारतमाता का झंडा लगाओ। बस उन्होंने पकड़ कर मुझे जेल में डाल दिया। मैंने कहा, "गजेह सिंह जी, क्या वाकई आपके गाँव में परियाँ होती हैं।" उसने बड़े मज़े ले लेकर दंत कथा सुनानी शुरू कर दी। मेरे गाँव का नाम पोगल है। थोड़ी ही दूर दूसरे गाँव का नाम प्रस्थान है। कहते हैं उस गाँव के पास जंगल में बहुत पुराना थड़ा बना हुआ है। वहां एक सोने की मोतियों से जड़ित कुर्सी होती थी। जिस पर आकर परियों की रानी बैठती थी और बाकी परियाँ उसके र्गिद घेरा डाल नाचती थीं। गंधर्व लोग राग गाते थे।

यह सब कुछ मेरे दादा के दादा जी कहते थे। वो कहते थे, यह सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा है। पर अब वहां कुछ भी नहीं। सब कुछ मिट्टी के नीचे दब गया। उस जंगल में कोई नहीं जाता। कहते हैं, बहुत देर पहले एक आदमी गया था पर वो वापिस नहीं आया। पर अब भी कभी—कभी पूर्णमाशी की रात चाँद जब पूरी तरह चमकता है, बहुत ही मीठे स्वरों में गाने और घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे इलाके के लोग बहुत मेहनती और ताकतवर होते हैं। आए दिन जंगली सूरों और रीच्छों से हमारा सामना होता रहता है। दवा दारू के नाम से हम कोसों दूर हैं। हर बीमारी में हम जादू टोनों पर निर्भर हैं। 2 मार्च, मौसम आहिस्ता—आहिस्ता खुलता जा रहा है। सर्दी कम हो रही है। वृक्ष जो पहले रूंड—मुंड दिखाई देते थे। बर्फ पिघलने पर आहिस्ता—आहिस्ता कई कोंपलें फूट रही है। और नए पत्ते उग रहे हैं। हर रोज नहाने का मजा आने लगा। हमारा आहता जो पहले बिल्कुल खुला था, अब कांटेदार तार लगने से आज़ादी में कुछ कमी हो गई है। आज रात भूंचाल के झटके हुए। सब उठकर हरीहर स्तोत्र और हनुमान चालिसा का पाठ करने लगे।



तीन मार्च, आज रामवन से दो और साथी हथकड़ियों में जकड़ कर लाए गए। हमने आने वालों का स्वागत किया। उनमें एक नौजवान लड़का विद्याप्रकाश, स्कूल मास्टर और दूसरा बुर्जुग किस्म का लाला ठाकुरदास, रामवन का दुकानदार है। उनसे पता चला, एक मार्च को रामवन में चारों तरफ से छोटे—छोटे जुलूस मिल एक बहुत बड़ा जुलूस बन गया। प्रजा—परिषद जिन्दाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाता बज़ार में आया। पुलिस ने

बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। पर जलूस न रूक

सका। आगे ही आगे बढ़ता गया। जब जुलूस लाठी चार्ज से न रूक सका तो तहसीलदार रामवन ने पुलिस को फाईरिंग का हुक्म दे दिया। गोलियां बरसनी शुरू हो गई। लोग जमीन पर लेट गए। तीन आदमी वहीं शहीद हो गए और जख्मी कितने हुए, कोई पता नहीं। पर वो फिर भी डटे रहे। तहसीलदार ने गुस्से में आकर मिलिशिया फोर्स बुला दी। मिलिशिया में तकरीबन ज्यादा मुसलमान सिपाही थे। चारों तरफ बन्दूकें तान हजूम को घेरे में ले लिया। तहसीलदार रामवन निज़ामऊल रहमान ने गर्जदार आवाज से कहा, अगर दो मिनट के अन्दर-अन्दर जलूस भंग न हुआ। तो सब को गोलियों से भून दिया जाएगा। जुलूस बिखरना शुरू हो गया। घड़ाघड़ गिरफ्तारियां शुरू कर दी। हम दोनों को यहां भेज दिया। बाकी का पता नहीं कहां भेज दिए गए। अभी आठ रोज पहले भद्रवाह जेल से रिहा होकर आया हूँ। आज आपके पास आ गया, लाला ठाकुरदास ने कहा। अब हम इस बर्फ भरी चोटी पर बनाई गई जेल में 107 आदमी थे। रणवीर सिंह पुरा, अखनूर, हीरानगर, उधमपुर, रियासी, रामवन, साम्बा, कठुआ मानों इस चिड़िया घर में भिन्न-भिन्न प्रकार के पंछी, भिन्न-भिन्न बोलियां बोलने वाले एक ही बोली बोल रहे थे। भारत माता जिन्दाबाद, प्रजा-परिषद् जिन्दाबाद। हमने दिल बहलाने के कई साधन पैदा कर लिए थे। कुछ तो धरती पर लकीरें निकाल ठीकरियों से खेलते थे। कुछ अपने—अपने प्रान्त की कहानियां सुनाकर समय गुजारते थे। जब रात को दरवाजे बन्द हो जाते, विनोद सभा भी किया करते थे। अपने ही कपड़ों में तरह—तरह के सवांग बना कर ड्रामा और कामेडी पार्ट भी कर लिया करते थे। कृष्णलाल अखनूर वाला कामेडियन ड्रामें बहुत अच्छे करता था। उधमपूर का कृष्ण लाल कश्मीरी नक्ल इस ढंग से करता, कि उसकी जुबान मानों कश्मीर की मादरी जुबान हो। उसके जुएँ मारने का ढंग देख सब हसँ-हसँ कर दोहरे हो जाते थे। खजूर सिंह और हृदय सिंह गुड़ा सलाथियाँ वाले दोनों रागी थे। कभी-कभी मस्ती में आकर बाटी डिब्बा हाथ में ले ताल से ताल मिला कर वो समा बाँध देते कि सब चिन्ता फिक्र भूल जाते। बूटा सिंह, तहसील रणवीर सिंह पूरा का, मेघ राज वाली, राजोरी वाला जो मोटा और कद से छोटा था, उसकी नकल खूब उतारता था और उसको मदारी का रिच्छ और नाइयों का पड़ोला कहता था। जम्मू वाले कृश्ण कुमार, विघासागर और सुंदर्शन कुमार जो छोटी उम्र के थे और शक्ल से भी खूबसूरत थे, सब उनको कृश्ण महाराज की सखियां कहकर बुलाया करते थे।

CG-0. Narrali Deshmukh Bibrary, BJP 27mmu Disitized by Bangelin 32 6 2

एक रात विनोद सभा में जगदीश दत्त रणवीर सिंह पुरा वाला और कृष्ण कुमार अखनूर वाला दोनों ने मिलकर वो नाच किया कि हसँ—हसँ कर सबकी कमर दोहरी हो गई। जगदीश दत्त का शरीर बेडोल और मोटा था। नाचने पर ऐसा प्रतीत होता मानों तेली का कोल्हू नाच रहा हो। एक थे, श्री मान संसार सिंह गुड़ा सलाथियाँ वाले। उनका नाम हमने लाउडस्पीकर रखा हुआ था।

वक्त-बे-वक्त बहुत ही ऊँची आवाज में बेसूरी सूरें निकालता था। उसकी सहज बोली चीनी या जापानी मालूम होती थी। इन सब से कमाल तहसील अखनूर का कमल सिंह था। सब लोग इसको भाई सिपाही कहकर बुलाया करते थे। वो पुलिस की नौकरी कर चुका था। कभी-कभी गुस्से में आकर वो-वो गालियाँ पुलिस वालों को निकालता था जो बड़े-बड़े शब्दकोश में भी नहीं मिलती थीं। कुछ समय सोचना पड़ता था कि जो गाली उसने किसी का नाम लेकर निकाली है, वो उसके किस रिश्तेदार को लगी है। ऐसे ही एक भाई अमर सिंह, तहसील अखनूर गाँव पलाँवाला का था। कभी–कभी लहर में आकर लहराया करता था। कानों में ऊंगलियाँ दे पहाड़ी तर्ज पर कुछ गाता था। गाने के उतार-चढ़ाव का बिना हमें कुछ समझ नही आता था। ज्ञान चन्द साम्बा वाले का नाम वनदक समे यानि बिना आवाज़ के फिल्म मशहूर था। वो देख कर मुहँ ही मुहँ मुस्करा दिया करता था। बोलता बहुत कम था। इसी तरह हँसी मजाक और छेड़छाड़ में अपने दिन गुज़र रहे थे। कभी-कभी रात को मेजर हरि सिंह तहसील अखनूर का कहानियाँ सुनाया करता था। उसकी हर कहानी, "एक था राजा" से शुरू होती और कभी शुरू तो राजा से ही होती और कहता, "एक था राजा, जब उसके पास खाने को कुछ ना रहा"। हम सब हँसते थे और कहते, "मेजर साहब वो राजा था या भीखमँगा।" कहानियों में कृश्ण लाल तहसील रणवीर सिंह पूरा वाले और हिर सिंह अखनूर वाले की कहानी बहुत पसन्द की जाती थी। इसी तरह दिन और रात गुजर रहे थे। एक दिन खबर सुनी के विशनाह में पुलिस सब इन्स्पैक्टर पर गोली चलाई गई और साथ ही यह भी सुना कि वहां के कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिनमें गिरधारी लाल, हरिसरण, मुल्खराज, ज्ञान चन्द, कस्तूरी लाल और मेरे पिता जी शामिल हैं। कुछ और लोगों को पुलिस ढूंढ रही है। जिनमें मेरा छोटा भाई पूर्ण चन्द अंडरग्राऊंड हो गया है। सुनकर काफी परेशानी हुई। मैं जेल में हूं, पिता जी जेल में हैं, भाई अंडरग्राऊंड है। घर कैसे चलता होगा।

यह भी सुना कि चरण दास तहसील रणवीर सिंह पुरा का एक ही लड़का था, सो ईश्वर को प्यारा हो गया। इससे पहले उसके तीन बच्चे मर चुके थे। सुनकर चरण दास को बहुत दुःख हुआ। हमने कहा, "तुम पैरोल पर घर चले जाओ।" बोला, "मेरी यह दुनियाँ तो तबाह हो गई अब दिन क्यों बरबाद करूं। लोग कहेंगे कि मुआफ़ी माँग कर आया है। मैं ऐसा कभी न करूँगा।" यह सुन हम सब चुप हो गए। चौदह मार्च, किसी ने कहा, आज

चेत—चौदश है। जम्मू के नज़दीक परमंडल एक तीर्थ स्थान है। वहाँ हर साल चौदश वाले दिन बड़ा मेला लगता है। वहाँ बहुत बड़ा शिवजी का मन्दिर है। हजारों यात्री हर साल इस पिवत्र स्थान पर चेत चौदश के दिन दर्शन करने आते हैं। यह मन्दिर महाराजा रणवीर सिंह ने बनवाया था। कभी—कभी मैं भी साथियों के साथ दर्शन अर्थ जाया करता था। मेरे न जाने से मेला तो रूक नहीं सकता और न ही मेले की रौनक कम हो सकती है। आज मस्तराम उधमपुर वाला सख्त बीमार हो गया। उसे स्पेशल गाड़ी पर जम्मू पहुंचा दिया गया। न मालूम वो जम्मू पहुंचा कि नहीं। 15 मार्च, आज अमावस्या है। बारिश शुरू हो गई। जो लगातार 18 मार्च तक होती रही। बाहिर निकलना बन्द हो गया। दरया के पार से हमारे पीने के लिए पानी आता था। बाढ़ की वजह से जो लकड़ी का पुल बना था, वो टूट गया। पार जाने का कोई रास्ता न होने की वजह से तीन रोज हमें वोही दरया का गन्दा पानी पीना पड़ा। 20 मार्च को पुल की मुरम्मत हुई तो हमें साफ पानी पीने को मिल सका। आज गौरी मल रियासी वाला जो कई रोज से बीमार था की हालत खराब हो गई। उसको बनिहाल अस्पताल ले जाकर दाखिल करवाया गया।

24 मार्च, हम लोग नहाने दरया पर गए। अचानक एक फायर हमारी ओर हुआ। हम सब लोग पत्थरों की ओट में छिप गए। जैमल सिंह, तहसील हिरानगर और सूबेदार हिरसिंह तहसील अखनूर, सूबेदार बसन्त सिंह तहसील अखनूर आहिस्ता-आहिस्ता तीनो यह रिटायर्ड फौजी पत्थरों की आड़ में आगे, जिधर से फायर हुआ था, बढ़ने लगे। इन तीनों ने दो आदिमयों को पत्थर की पीछे से जाकर पकड़ लिया। वो दोनों कश्मीरी मुसलमान थे। देसी बन्द्रक में फिर बारूद भर रहे थे। पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जैमल सिंह मिलट्री का पैन्शन रिटायर्ड सिपाही दूसरे विश्व युद्ध में सिंगापुर में I.N.A. में नेताजी सुभाषचन्द्र की फौज में शामिल था। सुभाष बाबू का नाम बड़े सम्मान से लिया करता था। सुभाष बाबू के भाषण जो कभी-कभी उन्होंने I.N.A. में दिए थे, बड़े जोश से सुनाया करता था और कभी-कभी उन की याद में रो भी पड़ता था। दूसरा सूबेदार बसन्त सिंह अम्ब गरोटा तहसील अखनूर का रहने वाला था। जब यह सत्याग्रह करने निकला तो अपनी धर्मपत्नी बच्चा, हल, बैल और बकरी भी साथ ले गए। सब के गले में फूलों के हार डाले और गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिए। पुलिस ने कहा, हम सिर्फ तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। क्योंकि धारा 144 तुमने तोड़ी है। बोला, अकेले मैंने नहीं, इन सबने तोड़ी है। सबको जेल में ले चलो। पर पुलिस ने सिर्फ बसन्त सिंह को गिरफ्तार किया। 25 मार्च, दो इखलाकी कैदी, जो हमारा खाना बनाने के लिए लंगर में काम करते थे, आज अपनी सज़ा काट घर वापिस जा रहे हैं। इनमें एक ज्ञान चन्द तहसील जम्मू का रहने वाला है। अपनी विरादरी में लड़ाई हो गई। दूसरी ओर से किसी का कत्ल हो गया। काफी लोग लड़ाई में शामिल थे। बलवा करार दिया गया। फाँसी से बच गए। पर इन तीन भाइयों को सात-सात साल की सजा हुई। दो भाई जम्मू जेल में हैं। वो भी आज रिहा हो रहे होंगे। दूसरा है, देवी सिंह / देवा बटाला का रहने वाला। वो शराब निकालता हुआ पकड़ा गया। उसकी भी सज़ा आज खत्म हो रही है। मैंने देवी सिंह से

कहा, अब तो यह धंधा नहीं करोगे। बोला, साहिब जिस काम के लिए जेल काटी। वो भला छोड़ दूँ। मैं नामर्द नहीं। दोनों आज खुशी-खुशी हम सब से हाथ मिला घर जा रहे हैं। हम सब इनको छोड़ने गेट तक आए। पर हमारे एक कुम्भकर्ण जी महाराज सो रहे हैं। रात जब सब लोग सो जाते हैं तो वो पढ़ते रहते हैं और दिन का खाना खा, लम्बी तान ओढ सो जाते हैं और शाम को खाना खाने के समय ही इनकों जगाना पडता है। यह हैं, देवकी नंदन, हीरानगर वाले। मैंने कहा, "देवकी नंदन जी, जबसे आप यहाँ आए हैं। मैंने आपको एक बार भी नहाते नहीं देखा। अब तो मौसम भी ठंडा नहीं। हम सब तकरीबन रोज नहाते हैं।" बोला, मैं तो केवल तीन ही अश्नान जानता हूं। तीन अश्नान, मैंने हैरानगी से पूछा, खुलकर बताओ। बोला, दाइयों का नाइयों का, और भाइओं का। मैं फिर भी नहीं समझा। बोला, मेरे पैदा होने पर पहला स्नान दाई ने कराया वो था दाइयों का स्नान, दूसरा मेरी शादी पर नाई ने कराया। वो था नाइयों का स्नान तीसरा मेरे मरने पर शायद मेरे भाई करवाएँ। इससे ज्यादा नहाना मैं पाप समझता हूँ। वाक़ई यह अपने वचन का पक्का था। हमने अप्रैल, मई तक भी उसको नहाते नहीं देखा। ओमप्रकाश, कठुआ वाले ने बताया कि देवकीनंदन ने पहले भी जेल काटी थी। अब दुबारा हमारे साथ आया है। देवकी नंदन के अंधे और बूढ़े माता-पिता को पुलिस ने देवकी नंदन पर किए जुर्माने की वसूली के लिए चार दिन हवालात में रखा, मारा पिटा पर जुर्माना वसूल न हो सका। वो कई दिन बेचारे बीमार होकर अस्पताल में पड़े रहे। यह सब सुनकर भी देवकी नंदन के मुँह पर हमने उदासी नहीं देखी। ओमप्रकाश कठुआ का रहने वाला है। पुलिस ने इस आंदोलन में उसको पकड़ने की बहुत बार कोशिश की मगर यह हर बार पुलिस को बुद्ध बनाकर निकल जाता पर पार्टी आदेश को मान इसने सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने तेरह जुर्म लगाकर इसको न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने इसको तेरह जुर्मी पर तेरह वर्ष की कैंद और 700 रू का जुर्माना किया। इसके साथ ही दूसरे साहिब हैं, सरदारी लाल एम. ए. नगरी पड़ोल के रहने वाले हैं। बहुत तेज गर्म मिज़ाज और प्रजा परिषद् के सरगर्म कार्यकर्ता हैं।



एक बार जब नगरी पलोड़ पंचायत के चुनाव होने लगे, नौ आदिमयों ने प्रजा परिषद् की टिकट पर पर्चे दाखिल किए। चुनाव वाले दिन जब नैशनल कानफ्रेंस वालों को जान पड़ा कि हमारे उम्मीदवार प्रजा परिषद् के मुकाबले नहीं जीत सकते तो सन्दूकचियाँ उठा, कहा आज चुनाव नहीं होगा। चुनाव अफसरों और पंचायत अफसर ने भी नेशनल कानफ्रेंस की हां में हां मिलाई। प्रजा परिषद् ने चेतावनी दी, यदि नौ सीटें बिना मुकाबला हमारे उम्मीदवारों को न दी गई तो हम भूख हड़ताल कर देंगे। उन अफसरों पर इनकी चेतावनी

का कोई असर नहीं हुआ। भूख हड़ताल हुई और जोरदार हुई। हुकूमत ने सात सीटें बिना मुकाबला प्रजा परिषद् के उम्मीदवारों को दे दीं और उन दोनों अफसरों को मुअतल कर दिया। उसी भूख हड़ताल की वजह से सरदारी लाल का दिमाग खराब हो गया है। अब भी कभी—कभी उसका असर दिखाई देता है। जोश में आने पर दुर्वासा का रूप धारण कर लेता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। एक जेल का वार्डन जिसका नाम सर्वानन्द, कश्मीरी पंडित ने कैप्टन ओमकार सिंह जो वज़ीर जोरावर सिंह के प्रपोत पोते हैं, किसी बात पर गाली निकाल दी। बस फिर क्या था। अल्लाह दे और बंदा ले। सरदारी लाल को गुस्सा आ गया। मानों ज्वालामुखी फट पड़ा। बड़ी मुश्किल सर्वानंद को दूसरे कमरे में छिपा सरदारी लाल के गुस्से से बचाया गया।

मैंने कैप्टन ओमकार सिंह से उनके परदादा वज़ीर जोरावर सिंह, जिनका हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग था के कारनामें जानने के लिए कहा। कैप्टन ओमकार सिंह वजीर जोरावर सिंह के पड़पोते, दादा जी का नाम विजयसिंह और पिता जी का नाम कर्नल इश्रीसिंह बताया। वज़ीर जोरावर सिंह तीन भाई थे, सरदार सिंह सबसे बड़े, उनसे छोटे वज़ीर जोरावर सिंह और छोटे का नाम दलेल सिंह था। यह कांगड़ा प्रान्त के गाँव आसरा के रहने वाले थे। जोरावर सिंह महाराजा रंजीत सिंह की फौज में मुलाज़िम थे। परेड और ड्यूटी से फारिंग होने पर हुक्का गर्म करते। पहाड़ी होने के कारण हुक्का के बहुत शौकीन थे। एक दिन उनके कमांडिंग अफसर जो एक सिक्ख था, हुक्का को ठोकर मारते हुए इन को पहाड़ी चूहा कहा और कहा कि सारा दिन हुक्का ही गुड़गड़ाते हो या कोई और काम भी है। झट गुस्से से उठ कर कहा, काम क्यों नहीं, अपनी बेइज्जती करने वाले को कत्ल करने का काम भी मुझे आता है। तलवार निकाल अफसर का सिर धड़ से अलग कर दिया। भाग कर राजा कांगड़ा की फौज में भरती हो गए। सिक्खों की फौज ने कांगड़ा पर चढ़ाई कर दी। कांगड़ा का राजा उस फौज का मुकाबला नहीं कर सकता था। हार मान ली। सिक्खों ने कहा, "जोरावर सिंह हमारा मुलज़िम है, इसको हमारे हवाले किया जाए।" जोरावर सिंह को हथकड़ी—बेड़ी डाल ले जा कर किले में बन्द कर दिया। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी किला के नीचे दरया ब्यास बहता था, दरया में बाढ़ आई थी।

पहरेदार मस्त हो कर सो रहे थे। माँ भगवती को याद कर किला की दीवार से छलांग लगा दी। पानी से जब बाहिर निकले, देवयोग से उनकी हथकड़ी और बेड़ी खुल गई थी। तैरते—तैरते 35 मील की दूरी पर गाँव मुँगेतर के नज़दीक किनारे पर लगे। उठकर फिर घर आ गए। अपने मकान के बाहिर बैठे हुक्का गुड़गड़ा रहे थे कि सिक्खों की फौज की टुकड़ी उधर से गुज़री, उन्होंने पहचान लिया। जब वो पकड़ने आगे बढ़े तो मकान की दीवार फाँद यह उनकी नजरों से ओझल हो गए।

सोचा, अब तो जम्मू का मियाँ डीडो ही मेरी रक्षा कर सकता है। उनकी बहादुरी के बहुत से कारनामें सुनने में आ रहे थे। पाँच आदमी अपने साथ ले, ढाल तलवार लगा जम्मू की ओर चले आए। यहाँ आज कल वाटर बर्कस हैं। वहाँ ना ही कोई सड़क थी और न ही वाटर बर्कस था। महाराजा गुलाब सिंह से अचानक मुलाकात हुई। महाराजा गुलाब सिंह ने इनकी चाल ढाल से जाना कि परदेसी है। इनसे पूछा और सारी बात सुन अभयदान दे अपनी फौज में शामिल कर लिया। थोड़े दिनों बाद इनको रियासी जहाँ पहले ही अपनी फौज के 25 आदमी थे, वहाँ इन पांचों को भेज दिया। वहां के राजा ने जो गुलाब सिंह से हार कर भाग गया था, पुनः 500 आदिमयों के साथ रियासी किला पर हमला कर दिया। किला में सिर्फ 30 आदमी थे। किला में बन्द होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे। उन दिनों न ही एटमबम, हवाई जहाज होते थे, सिर्फ तोड़ेदार देसी बन्दूके थीं। बारूद बहुत थोड़ा था, उसको संभालकर रख दिया। ईंटों और पत्थरों से लड़ाई करते रहे। इधर जम्मू महाराजा गुलाब सिंह को यह सारी खबर मिल गई। जम्मू से उनकी मदद के लिए फौज भेजी। दृश्मन भाग गए। वहाँ से आगे बढे चनैनी को फत्तह कर लिया। कुछ समय बाद डोडा, जहाँ उस समय ठक्कर कौम का एक राजा मौलक जूँन हकूमत करता था, उसको भी अपने अधीन किया और यह खबर महाराज को भेज दी। किश्तवाड़ को स्वयं महाराजा गुलाब सिंह ने फतह किया। किश्तवाड़ से आगे मड़वादशन पर एक मलक कौम का बहादूर मुसलमान राज करता था पर जोरावर सिंह के सामने वो भी हार गया। जब तक वो जिन्दा रहा, जोरावर सिंह के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ता रहा फिर यहाँ से आगे सोरू करगल, असकरदु की पहाड़ियों को फतह करते हुए यह मौत के टक्कर लेने वाला बहादुर लद्दाख में जा दाखिल हुआ। लद्दाख को भी अपने अधीन करके अपना नायब बिठा वापिस किश्त वाड़ आ गया। सर्दियों के दिन गुज़रने के बाद पाडर को फतह किया, जहाँ दरया चन्द्रभागा दो हिस्सों में बहता है। एक हिस्सा को चन्द्र, दूसरे को भागा कहते हैं। दरया पार के इलाके पर नजर डाली, खून ने जोश मारा क्यों न इस इलाके पर कब्जा किया जाए। वो हिस्सा रयासत चम्बा के अधीन था। उसको अधीन करते जस्कार पर कब्जा किया। वहाँ से आठ हज़ार बढ़िया नस्ल के घोड़े और बहुत सा कीमती समान लूट जम्मू आ कर महाराज की नज़र किया। महाराज ने उसकी बहादुरी और विजय की गाथा तमाम दरबारियों को सुनाई और कहा, पहले हम

तीन भाई थे, आज से ज़ोरावर सिंह भी हमारा चौथा भाई हो गया और इसको आज से वज़ीर ज़ोरावर सिंह के नाम से बुलाया जाए। अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि गुप्तचरों ने आकर सुनाया कि लद्दाख खतरे में है। लद्दाख का लामा जो हारकर भाग गया था, उसकी मदद को तिब्बत का जरनैल कौशिक वत अठारह हज़ार तिब्बती सेना लेकर लद्दाख पर हमला करने आ रहा है। अपनें चुने हुए 700 योद्धा ले लद्दाख को दौड़े। डोगरा वीरों ने वो रण कौशल दिखाए कि तिब्बती सेना के पाँव उखड़ गए। डोगरा फौज जीत गई और जीत की खुशी में बेफिक्र होकर जश्न मनाने लगी पर दुनिया में जयचन्द सरीखे आदिमयों की कमी नहीं। किश्तवाड़ का हािकम बुद्धनशाह जो वज़ीर की फौज के साथ आया था, दुश्मन से जा मिला। राशन की कमी और फौज की संख्या दुश्मन को बता दी तो दुश्मन ने फिर फौज इकट्टी की और पुनः लद्दाख पर हल्ला बोल दिया। झील मानसरोवर के नज़दीक जोरदार युद्ध हुआ। दुश्मन ने डोगरा फौज को चारों ओर से घेर लिया। फौज ग्लेशियर में घिर गई। ऊपर से सुर्ख बर्फ पड़नी शुरू हो गई। बहुत से जवान सर्दी में अकड़ कर मर गए। संख्या कम होने लगी। जीने की आशा छूट गई। इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने पूरे हथियार ले दुश्मन पर टूट पड़े। सिर्फ एक तलवार हाथ में रह गई। इतने में एक गोली टाँग पर लगी। घोड़ी से उतर तलवार हाथ में ले दुश्मन को ललकारा। फिर एक गोली दूसरी टाँग में लगी। दुश्मन ने चारों ओर से घेर लिया। शेर को जख्मी देख एकदम बहुत से नेजे सीने से पार हो गए और एक युग का अंत हो गया। दुश्मन के एक सिपाही ने उरते—उरते तलवार से सिर काट लिया। सिर और बचे 57 सिपाही गिरफ्तार कर लिए और लहासा ले जाए गए। यह सारी गाथा कैप्टन ओमकार सिंह ने हमको सुनाई।

पता लगा कि श्रीनगर का रास्ता खुल गया है। यह सत्याग्रही जम्मू जेल से निकाल श्रीनगर ले जाए जा रहे हैं। इधर से भी जोरदार नारे गूँजने लगे। यह भी मालूम हुआ कि उनकी गिनती 125 है। इससे मालूम हुआ कि सत्याग्रह खूब जोर से चल रहा है। इसलिए इनकों श्रीनगर ले जाया जा रहा है कि नए आने वाले कैदियों के लिए जगह बनाई जाए। जब हमने भी जवाब में नारे लगाने शुरू किए तो बली मुहम्मद बार्डन भागा—भागा गया और डाक्टर वद्री नाथ जो थोड़े दिनों से हमारी जेल का इन्चार्ज था, उसको बुला लाया। डाक्टर ने हाथ जोड़ कहा, मेरी नौकरी का विचार कर नारे बंद कर दो। हमने कहा, हम जेल तोड़ तो बाहिर नहीं जा रहे हैं। जब भागने लगे तो बेशक गोली चला देना। बोला, भगवान के लिए मेरे हाल पर रहम करो। आपका जेल दारोगा जम्मू गया है। मैं तो दो चार दिन का जेल इन्चार्ज हूँ। जसवंत सिंह के आने पर जैसा चाहो करना। पता चला कि कोठे से गिर कर उसका लड़का मर गया है। उसके दुःख में रो—रो कर उसकी धर्म पत्नी भी अंधी हो गई है। जो इखलाकी कैदी हमारे लंगर में काम करते थे, उनमें से तीन—चार ने कहा, ऐसे आदमी का यही हाल होता है। आप लोग तो बोल

30 मार्च, दोपहर के समय बनिहाल टॉल पोस्ट पर गाड़ियाँ देखी। जोरदार नारों की आवाज़े आने लगी।

33 Jammu भी सकते हैं पर हम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। बार-बार लाठियों से पिटाई करवाता और राशन भी कम देता था। एक बार कर्नल चोपड़ा जम्मू जेल में आया था, हम में से दो-तीन आदिमयों ने डायरेक्टर चोपड़ा से शिकायत की कि हमें एक महीने से न ही साबुन मिला है और न ही तेल और राशन भी कम मिलता है जिससे हमारी भूख भी शान्त नहीं होती। डायरेक्टर तो चला गया पर रात को उन शिकायत वालों की वो पिटाई इस जसवंत सिंह ने करवाई कि शैतान भी काँप उठा। आंदोलन खत्म होने पर एक दिन सरदार जसवंत सिंह विशनाह आया। मैने सतश्री अकाल करके पूछा, "कहो सरदार जी, कैसे आना हुआ।" बोला, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। सिममबल कैम्प तहसील रणवीर सिंह पूरा में रहता हूँ। मेरे घर चोरी हो गई है। चोर सब कुछ लूट कर ले गए हैं। मैने कहा, चोरों के घर मोर। अपनी सर्विस में कैदियों का राशन काट-काट कर जो धन आपने इकट्ठा किया, सब उनकी बददुआयों का असर है। चलो हिसाब बराबर हुआ। हाँ तो, 125 सत्याग्रही जम्मू जेल से श्रीनगर ले जाए जा रहे थे। हम उनके नारों का जवाब दे रहे थे। आज दो और इखलाकी कैदी अपनी सजा पूरी कर घर जा रहे हैं। जिनमें एक का नाम धर्मा है। वो मिलट्री से भागा हुआ है और दूसरा मिलट्री का सिपाही गुच्छू तहसील अखनूर का रहने वाला है। उसने अपनी कंपनी के सूबेदार की किसी बात पर पिटाई की थी। वह दोनों आज घर वापिस जा रहे हैं। उनके जाने के बाद वार्डन वली मुहम्मद नाक पोंछता-पोंछता आया क्योंकि उसकी नाक हर वक्त बहती रहती थी। बोला, मेहरबानी करके अपने दो-तीन आदमी लंगर में लगा देवें क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही कैदी रह गया है। मैने जम्मू फोन किया है, हो सकता है कल तक और आदमी जम्मू से आ जाएं। हमने साफ इन्कार कर दिया। जो भी हो, हमें ठीक-वक्त पर खाना मिलना चाहिए। वर्ना---। वो भागा-भागा डाक्टर इन्चार्ज के पास गया। डाक्टर ने हाथ जोड़े और कहा, फिर दो दिन के लिए आप मेरी मदद करें मैं आपको तीसरे दिन तकलीफ नहीं दूंगा। कैप्टन ओमकार सिंह ने दो दिन के वायदे पर कहा, चलो हम अपने आदमी खाना बनाने पर लगा देते हैं। तीसरे दिन की बात तो दूर सरकार ने हमें एक दिन भी तकलीफ न करने दी। सिर्फ शाम का खाना बनाना पड़ा। सब लोग खाना खा कम्बल ओढ़ सो गए। केवल मैं अपनी डायरी लिख रहा था। रातं बारह बजे बाहिर बूटों की आवाज़ें आने लगी। खिड़की से झाँककर देखा, एक लम्बी कतार फौजी जवानों की नजर आई। बाहिर चाँद और गैस की रोशनी में यह भी देखा कि हर एक ने बन्दूक तान रखी है। दरवाजा खुला, एक फौजी अफसर ने अन्दर आकर जोरदार आवाज से कहा, सब लोग दो-दो कम्बल लेकर बाहिर आ जाओ। उसकी गर्जदार आवाज से कुछ लोग जाग गए और कहा, रात 12 बजे हम कहीं भी जाने को तैयार नही। दिन निकलने पर जहाँ आपकी मर्जी हो, हमें ले जाना। "कौन कहता है, हम इस वक्त नहीं जाएँगे," फौजी अफसर बोला। मैने कहा, "मैं कहता हूँ।" झट दो सिपाहियों ने मुझे बाजू से पकड़ा और बाहिर ले गए। जवानों ने बूटों और बन्दूक के कुंदों से मेरी पिटाई शुरू कर दी। मेरी पिटाई देख सब पर असर हुआ। झट अपने-अपने कम्बल ले

कमरे से बाहिर आ गए। गैस की रोशनी में देखा, तकरीबन सौ जवान जम्मू-कश्मीर मिलिशिया के हाथों में बन्द्कें और स्टेनगनें लिए खड़े थे। आप तो जानते ही होंगे कि मिलिशिया में 90 प्रतिशत कश्मीरी मुसलमान थे। इसी समय सामने वाली बैरक से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उस बैरक में देवेन्द्र प्रेमी वसोहली वाले की पिटाई मिलिशिया के जवान कर रहे थे। उसने भी मेरी तरह रात को सफर करनें से इन्कार किया था। उसको मार से बचाने के लिए विद्यासागर, जम्मू निवासी और सुचेत सिंह साम्बा निवासी आगे बढ़े। सिपाहियों ने देवेन्द्र को छोड़ इन दोनों की पिटाई की। यह दोनों श्रीनगर जाकर तेल तारपीन की मालिश करते रहे। जब सब दो-दो कम्बल लेकर बाहिर आ गए। हमारी गिनती करके लाइन में लकड़ी का पुल पार करा के जम्मू-कश्मीर ट्रांस्पोर्ट के ट्रकों पर हमको लाद कर (सवार करके नहीं बल्कि लाद कर) कश्मीर की तरफ मार्च किया। उस वक्त रात के तकरीबन दो बजे थे। अभी दिन अच्छी तरह नहीं निकला था कि हमारे ट्रक श्रीनगर जेल के फाटक पर पहुँच गए। सामने देखा, लोहे का स्याह काला जेल का मनहूस दरवाजा खड़ा है। उसके आगे तीन-तीन कबाइली पठान काली वर्दी पहने हमारे स्वागत को तैयार थे। हमें देख वो बार-बार अपनी मूछों को ताव दे रहे थे। हिन्दू थ्यूरी के मान्य वो नरक के यमदूतों की तरह हमें नरक में ले जाने को तैयार खड़े थे। हमें ट्रकों से उतार कर जेल के फाटक के सामने बिठाया गया। हमारे इर्द-गिर्द जेल के वार्डन लाठियाँ ले खड़े हो गए। हममें से कोई भी हिलने या बोलने की कोशिश करता, वो गन्दी गालियाँ निकालते जिनको लिखा नहीं जा सकता। चार-चार आदिमयों को जेल के फाटक की छोटी खिड़की से अन्दर धकेला जाता। तलाशी होती, छीना-झपटी होती। किसी के पास साबुन, तेल या सिगरेट थे, वो वार्डन लोग अपने बाप का माल समझ कर जेबों में डाल रहे थे। बिल्कुल ऐसे जैसे मरे हुए जानवर का माँस नौच-नौच कर गिद्ध खाता है। आप लोग अनुमान लगा लें कि मैं अपनी डायरी के पन्ने कैसे बचा सका। तलाशी के बाद हमें अन्दर ले जाया गया। तमाम बैरकें बन्द, मैदान सुनसान। क्या मजाल वहाँ कोई जानदार चीज़ दिखाई देती हो। एक बैरक जिसका नं.10 था, में हमें दाखिल करके फाटक बन्द कर दिया। बैरक गन्दी, बदबूदार, फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ, खिड़कियां, रोशनदान बिल्कुल बन्द। काल कोठरी की तरह। थोड़ी देर में फाटक खुला। एक ग्रुप और अन्दर धकेला गया। फिर चन्द मिनट बाद एक और इस तरह उस बैरक में हम चालिस आदमी हो गए। दिल में शान्ति हो गई कि बैरक में इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। बैरक का फर्श ठण्डा और जगह—जगह से टूटा हुआ था। कम्बल बिछा बैठ गए। बारह बजे के करीब बैरक का दरवाजा खुला, देखा, एक साहब उनके साथ चार-पाँच जेल वार्डन लाठियाँ लिए अन्दर आए। उसने बारी-बारी एक-एक आदमी की तरह देखना शुरू किया। किसी-किसी को ऊँगली के ईशारे से उठने को कहा। बाद में पता चला, यह जेल का डिप्टी दारोगा, जिसका नाम मुहम्मद शरीफ था, उसको जेल का स्टाफ चीफ़ कह कर सम्बोधन करता था और यह भी पता चला कि जो आदमी यहाँ से बाहिर ले जाए गए हैं

CC-0. Nanaji Deshmukh Biran, BJP, Jammu Bigutzen ar esangoty

उनको संगीन कोठिरयों में बन्द किया गया है। शाम पाँच बजे फिर एक बार फाटक खुला। हर एक को एक बार फिर बाटी और डिब्बा मिल गया। कल शाम बिनहाल से खाना खाने के बाद इस समय तक 24 घण्टे बीत गए थे। भूख जोरों से लग रही थी। इतने में वन मानुष जैसे दिखाई देने वाले आदमी मैले कपड़े पहने बड़े—बड़े बर्तन उठाए अन्दर आए। हर एक को चावल और साग खाने को मिल गया। बाद में ज्ञात हुआ यह वन मानुश सरीख़े आदमी हमारे ही साथी हैं जो नवम्बर और दिसम्बर में यहाँ लाए गए थे। इन पर बहुत बड़ी सिख्तयाँ की गई थी। वह बाद में लिखेंगे क्योंकि इस समय उनसे कोई बात करने की मनाही कर दी गई है। दो कम्बल हमारे पास पहले थे, चार—चार और मिल गए। बैरक का दरवाजा बन्द हो गया। रात तकरीबन दो बजे बाहर से नारों की आवाजें सुनाई दी। पहरेदार से पता चला कि जम्मू जेल से और भी बहुत से कैदी लाए गए हैं। दिन निकलने पर बैरक का दरवाजा खुला, बाहिर पानी की टैंकी से पानी लेने की आज्ञा मिल गई। देखा, सामने किलाहारी पर्वत शान से खड़ा दिखाई दिया। सामने रसोई और अस्पताल के कमरे भी देखे। साथ ही संगीन कोठरियाँ और दूर परे फाँसी पर लटका ऊपर भेजा जाता है, दिखाई दिए। पता लगा, यह आहता सदा बन्द रहता है। केवल उसी रोज खुलता है, जब बड़ा ही मनहूस दिन हो यानि किसी को फाँसी पर लटकाना हो। हमारी बैरक के बाएँ हाथ मिस्तरी खाना है यहाँ कैदियों से मिन्न—भिन्न प्रकार के काम करवाए जाते हैं। 2 अप्रैल, आज जम्मू से 40 और हमारे साथी लाए गए। अब श्रीनगर जेल में 400 सत्याग्रही हो गए पर सब भिन्न—भिन्न बैरकों में बन्द थे। किसी को एक दूसरे का पता नहीं।



इससे पहले मैने लिखा था कि हमारी बैरक के सामने हस्पताल के कमरे हैं। उसी में कोई पागल कैदी बन्द है। सारी रात ज़ोर—ज़ोर से लैक्चर करता रहता है। उसके बोलने के ढंग से जान पड़ता है कि कोई पढ़ा—लिखा साम्यवादी विचार का आदमी है। आज शाम जो चावल हमें खाने को मिले उसमें बहुत से कंकर थे। जमादार से शिकायत की। उसने कहा फिर ऐसी शिकायत न होगी। जेल में लम्बी कैद वाले कैदी को नम्बरदार कहा जाता है।

किसी की वर्दी काली और किसी की पीली होती है। जो कैदी जेल में पाँच साल से हो

उसको काली और उससे लम्बी कैद वाले की वर्दी पीली होती है। वो लोग कैदियों पर नम्बरदार बनाए गए होते हैं। ये नम्बरदार 40 के करीब हैं। यह सब कबाइली पठान जो 47 के बटवारे में बार्डर पर गिरफ्तार करके लाए गए थे। सामने हिन्दू रसोई के साथ मुस्लिम रसोई है। उनमें जो खाना बनाने वाले काम करते हैं वो बहुत गुन्दे, नाक साफ करके भी हाथ नहीं धोते और कभी पतीले में से भी एक-दो निवाले खा लेते हैं। जेल के वार्डन हमें बार-बार कहते हैं, अपने-अपने कम्बल संभाल के रखना। यह कश्मीरी बहुत चोर हैं। मैं हैरान कि जेल में भी चोरी और चोरी का माल कहाँ जाता है। आगे जाकर फिर कभी लिखूँगा। हमारी बैरक दिन में सिर्फ दो बार खाने के समय खुलती है और पानी की टैंकी में से पानी लाते समय नए-नए साथियों से मिलने का समय मिल जाता है। इनमें एक हैं, श्री इन्द्रप्रकाश। यह थे तो मीरपुर के पर 47 में बटवारे के बाद नौशहरे में रह रहे थे। मीरपुर में 47 में वहाँ के लोगों पर क्या बीती, आँखों देखा हाल जो इन्द्रप्रकाश ने सुनाया अगर हो सका तो फिर कभी लिखूँगा। 3 अप्रैल, किसी तरह पता चला कि जो लोग हममें से निकाल संगीन कोठरियों में ले जाए गए थे, उनको काफी यातनाएँ दी जा रही हैं। आज शाम खाने के बाद जब बैरक बन्द हो गई, हम लोग आरती करने लगे। इतने में श्री कंठ रैना जों च जेल था, आठ-दस सिपाहियों जिनके हाथ में लाठियां थी, लेकर बैरक में आकर बेतहाशा गालियां निकालने लगे और कहने लगे बन्द करो यह आरती, यह जम्मू जेल नहीं है। यहाँ यह सब कुछ नहीं चलेगा। यदि किसी ने एक भी शब्द मुहँ से निकाला तो उसकी जुबान खींच ली जाएगी। आज पहली बार चैना की शक्ल देखी। एक आँख से काना बिल्कुल अजराइल का भाई दिखाई देता था। हमारे बहुत से साथी बीमार थे। कोई डाक्टर हमें पूछने नहीं आया। जमादार से बार-बार कहने पर एक नीम पागल सा कम्पाउंडर पाँच-छः बोतलें और एक लोहे का गन्दा सा गिलास लिए आया। जिस-जिस ने अपनी बीमारी उसको बतानी चाही, बिना पूछे उन्हीं पाँच-छः बोतलों में से एक-एक खुराक उनके मुँह में डालता चला गया। मानो उसकी बोतले भानुमती का पटारा हो। सौ बीमारियों का एक ही इलाज। एक दिन एक कैदी के कान में दर्द था, दिखाने गया। उसको बिठा उसके कान में दवाई डाल दी। उसके बाद दूसरा आदमी जिसकी आँख में दर्द था, बिना सोचे समझे वही दवाई उसकी आँख में डाल दी। मैने पूछा, यह दवाई तो कान की थी जो तुमने आँख में डाल दी। बोला, गलती हो गई।

CC-0. Manaji Doshmukh Libran

में काँप गया। इसकी गलती से किसी की आँख भी जा सकती है। चार अप्रैल, कठुआ से आए कैदियों में एक महात्मा भी थे, जिसने डिप्टी दारोगा से कहा, हमें इतने दिन आए हो गए हमें नहाने की इजाज़त दे दो। डिप्टी ने एक नम्बरदार काली वर्दी वाले को बुलाया और कहा, ज़रा महात्मा जी को रनान करवा दो। नम्बरदार ने मार-मार कर उनका हुलिया बिगाड़ दिया और उनको संगीन कोठरी में बन्द कर दिया। उसके बाद किसी ने नहाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। जो चावल हमें खाने को मिलते हैं उनमें कंकर और पत्थर होते हैं और सब्जी बिल्कुल सब्ज पत्ते और कच्चा तेल तैरता नज़र आता है लेकिन भूख नहीं मिटती थी। चीफ से एक दिन कहा कि हमें राशन कम मिलता है, बोला जेल रूल के मुताबिक आपको 66 छटाँक कच्चे चावल हर एक को मिलने चाहिएं। पर आपने कहा कि साफ करके पकाओ। साफ करने से तो 44 ही छटाँक रह जाते हैं और पकने पर उनका वज़न 12 छटाँक रह जाता है। यदि आप 14 छटांक चाहते हैं तो साफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे कैदियों ने कहा, आप बड़े खुश किस्मत हैं। आपसे पहले किसी में शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं थी। एक बार हमने राशन की कमी को देख भूख हड़ताल की थी। यह दिसम्बर महीने की बात है। हमें पकड़ बर्फ पर लिटाया गया और नम्बरदारों ने मार-मार कर हमारा हुलिया बिगाड़ दिया। फिर किसी में शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं हुई। यदि यह लाँगरी लोग हमें चोरी छिपे चावलों की पीछ या मांड नहीं दिया करते तो हममें से कई भूखे मर गए होते। फिर भी एक—आध ने SP से शिकायत की। SP ने कबाइली दरिंदों, पैंदाखाँ और लालखाँ के सपुर्द की दी। शिकायत करने वालों का वो हाल किया कि तौबा ही तौबा। पैंदाखाँ और लालखाँ ये दोनों जल्लाद कौन हैं, यह आगे जाकर लिखूँगा।



इससे पहले मैने लिखा था, पैंदाखाँ और लालखाँ कौन हैं। इनकी शक्लें और चेहरा और कद देख बड़े से बड़े दिलवाला भी काँप उठता था। इनको नम्बरदार इसीलिए बनाया गया था कि वे बिगड़े कैदियों को सीधा कर सकें। सन् 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो उनमें कबाइलियों को लूट का लालच दे अपने साथ शामिल किया। जब भारत की फौज ने इनका हमला नाकाम कर दिया तो उन हमला करने वालों में ये भी पकड़े गए। इनमें पैंदाखाँ, लालखाँ सबसे ज्यादा खतरनाक और वहशी मालूम होते थे। यह हज़ारा

प्रान्त के गाँव कागांन के रहने वाले हैं। आठ साल की सज़ा काट रहे हैं। तीन साल से अब इनको काली वर्दी वाला नम्बरदार बनाया गया। लालखाँ की ड्यूटी स्पैशल बैरक पर और पैंदाखाँ और मुहम्मद अली की संगीन कोठिरयों पर लगाई गई है। हमारे कुछ साथी जो संगीन कोठिरयों में सजा काट कर आए, कानों पर हाथ रखकर कहते हैं, भगवान इन नम्बरदारों के हवाले किसी दुश्मन को भी न करे। संगीन कोठिरी की लम्बाई 5 फुट, चोड़ाई 5 फुट छत बिल्कुल नीची। आदमी सीधा खड़ा नहीं हो सकता और न ही टाँगें फैला सो सकता है। फर्श जगह—जगह से उखड़ा हुआ मानों मिलिट्री अभी—अभी इस जमीन पर चाँदमारी करके गई है। कमरा इतना ठण्डा की तीन कम्बल बिछाने पर भी ठण्डा लगता है। बाहिर लोहे का फाटक हर समय बन्द दिन में भी रात जान पड़ती है। बाहिर आदिमयों के पाँव की आवाज़ से जान पड़ता है कि दिन निकल गया। यह कोठिरयाँ बैरकों से बहुत दूर बिल्कुल अलग बनाई गई होती हैं। इस तरफ और कोई आवाज़ आ ही नहीं सकती। इसी कोठिरी में कैदी के लिए पेशाब करने की हाँडी और दूसरी तरफ शौच के लिए प्याला रखा होता है।

जिसकी बदबू हर समय आती रहती है और कभी—कभी पाँव की ठोकर से पेशाब की हाँडी अपने ही कम्बल पर गिर जाती है और कभी—कभी पैंदाखाँ और मुहम्मद अली की गालियाँ और कभी हाथों की मार भी सहनी पड़ती है। मुहम्मद अली, उड़ी का रहने वाला कद 6 फुट 5 इंच बड़ी—बड़ी नुकीली मूँछों वाला कश्मीर मिलिशिया में सिपाही था। मिलिशिया जब पाकिस्तानी फौज के साथ मिल गया, यह पाकिस्तान जाता सरहद पर पकड़ा गया। इसके साथ मिलिशिया के एक जमादार, एक सूबेदार भी पकड़े गए। इन दोनों को स्पेशल क्लास मिली है और इनके इलावा मन्ना खाँ, मुहम्मद हुसैन, कातुखाँ, अली अकबर ये सब मुज्जफराबाद के तुर्क कौम से आज़ाद कश्मीर फौज के जवान हैं। जब आज़ाद कश्मीर की फौज ने कश्मीर पर हमला किया तो ये पकड़े गए। इन सब को छ:—छः साल की कैद हुई है। इनमें मुहम्मद अली, खतरनाक, बदमिज़ाज और बददिमाग है। इसको हम हिन्दुओं के साथ दिली तौर पर घृणा है। जब भी इसको मौका मिलता है, हमारे सत्याग्रहियों को मार—मार कर बुरा हाल कर देता है। छः अप्रैल, आज कुछ और साथी संगीन कोठरियों से बैरक में लाए गए। उन्होंने कहा कि

हम ने यहाँ आकर जाना कि हम जिन्दा हैं। हम यह समझ रहे थे कि मरकर नरक में यमदूतों की यातनाएँ भोग रहे थे। मुहम्मद अली और पैंदाखाँ की मार पख़तून भाषा में गालियाँ जो खत्म होने में नहीं आती थी।

वो कहते कि एस. पी. ने हमें आपको सीधा करने की डयूटी लगाई है सो हम आपको सीधा कर रहे हैं। आज एस. पी. बहुत से लाठीबन्द सिपाहियों के घेरे में बैरक में आया। माथे में सैंकड़ो बल, आँख से काना, मनहूस शक्ल, देखने को दिल नहीं चाहता पर शिकायत करनी पड़ी। कहा, कमरा गन्दा, 50 आदिमयों के लिए एक ही शौचालय जो ऊपर तक भर जाता है, 24 घण्टे के बाद इसको साफ किया जाता है। हवा का नाम नहीं, यदि खिड़िकयाँ खुलवा दी जाएँ तो हवा तो अन्दर आ सकती है या फिनायल ही छिड़की जाए तो साँस आसानी से ले सकें खाना बहुत कम, पेट नहीं भरता। जवाब मिला, खाना आपको जेल रूल के मुताबिक मिल रहा है। सब्जी की शिकायत सुनी है, वो हम ठेकेदार को कह देंगे, सड़ी-गली न लाया करे। यह कहा और वापिस चला गया। खिड़िकयाँ जो खुली थी, पाँच मिनट के बाद बन्द हो गई। दिन में भी रात जान पड़ती है। बातचीत से पता चलता है कि हमारा कौन सा आदमी किस कौने से बोल रहा है। बिल्कुल टेलिफोन की तरह। ये सौदागर मल और मक्खन लाल दोनो हैडवार्डन हैं, मगर हद से ज़्यादा कमीने, लालची और मक्कार। कई बार किचन के दरवाजे के पीछे इनको छुपकर चावल खाते देखा। जब किसी पर मक्खन लाल को गुस्सा आता तो उसको पकड संगीन कोठरी में बन्द करके कहता, बैठो महाराजा हरिसिंह के होटल में। यदि एस. पी. चावल का राशन कम देता तो यह लोग प्याज, नमक और तेल की चोरी हमारे राशन से करके घर ले जाते। मानों "मरे को मारे शाह मदार"। ख़ैर, हमें तो आधा-पौना मिल ही रहा था पर कश्मीरी इख़लाकी कैदियों की हालत नहीं देखी जाती थी। शायद विश्वभर की भूख इनके हिस्से में आई थी। जैसा कि मैने पहले लिखा था कि इनका किचन अलग है और वो भी गन्दा और जूठ नाम की वहाँ कोई चीज़ ही नहीं। जब लांगरी इन लोगों को रोटी बाँटते तो ये होशियार रहते कि कोई दूसरा कैदी इनकी रोटी न छीन ले। रोटी पकड़ भागते और पीछे देखने जाते कि कोई मेरी रोटी छीनने तो नहीं आ रहा। यह लोग दाने-दाने पर जान देते हैं। नम्बरदार इनको भेड़-बकरियों की तरह मारते कूटते हैं पर यह लोग देग भी चाटते जाते हैं और ऊपर से मार भी खाते जाते हैं। बड़ा दुख होता है। घृणा आती है।

जब हम लोग खाना खा बर्तन साफ करने टैंकी पर जाते, कोने में जो कूड़े का ढेर लगा था, उस पर जूठन के चावल या सब्जी फैंकते कई बार उस ढेर पर से इनको चावल के दाने सड़े गले प्याज के छिलके, सब्जी के पत्ते या रोटी के टुकड़े उठाते और आपस में कुत्तों की तरह लड़ते देखा। जब भी लाँगरी चावलों की माँड निकालता, यह लोग हाथ में टीन के डिब्बे ले, किलकारियाँ मारते दौड़ते जाते। जिसका प्याला भर जाता मानों उसको दुनिया की सारी दौलत मिल गई। मैने एक दिन पूछ ही लिया, आपको जूठन खाने और गन्दे ढेर से सड़े—गले रोटी के

टुकड़े और पत्ते खाकर घृणा नहीं आती। कहा, बाबू, आपको तो बारह छटाँक चावल मिलते हैं पर हमें तो सिर्फ दस ही छटाँक चावल मिलते हैं। पेट की आग शांत करने के लिए हम ऐसा करते हैं। किसका दिल करता है, जूठन खाने को। मैने कहा, आप लोग क्यों ऐसा काम करते हैं जिससे आपको जेल आना पड़ता है। नेक काम करो तो कौन माई का लाल आपको जेल में लाए। जवाब मिला बाबू, यदि बाहिर पेट भर खाना मिल जाए तो हम जेल क्यों आएं। हम तो जेल में आने का कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। हमें हर हाल में जेल आना पड़ता है। यहाँ कम्बल, काँगड़ी, चाय और दो समय रोटी भले ही आधी पौनी मिलती है पर मिल तो जाती है। सन् 1947 के बाद सिर्फ चन्द लोग अपनी तिजौरियां भर रहे हैं, बाकी सारा कश्मीर भूखा है। मैं सोचने लगा क्या यही वह कश्मीर जिसको किव ने धरती का स्वर्ग कहा है। मुगल बादशाह जहाँ हर साल गर्मियों में इस स्वर्ग में दिन गुजारते थे। बोला, साहिब वो कश्मीर 47 से खत्म हो चुका है। अब यह स्वर्ग नहीं, नरक है। 7 अप्रैल, आज जब हमें सुबह खाना खाने को मिला तो उसमें सब्जी बिल्कुल थोड़ी थी। चावल भी गीले नहीं हुए। हमने खाने से इन्कार कर दिया, कहा सूखे चावल हमसे नहीं खाए जाते। खाना छोड़ दिया और साथ नहाने की इजाज़त माँगी। थोड़ी देर के लिए खिड़िकयाँ खोलने की भी जिद की। यह बातें जब तक पूरी न होंगी, हम खाना नहीं खाएँगे। रिपोर्ट एस. पी. के पास गई। उसने कहा, जो बात करना चाहते हैं तीन—चार आदमी मेरे पास आ जाओ।

चार आदमी जिनमें मेरा भी नाम लिया गया, लाठीयों के घेरे में एस. पी. को मिलने डयोढी के अन्दर ले जाए गए। एस. पी. ने अन्दर से कहला भेजा के बाकी तीन को डयोढी में बिठाओ और एक को अन्दर भेज दो। चतरूराम डोगरा एस. पी. से मिलने अन्दर गया और हम तीनों को डयोढी के अन्दर एक छोटे कमरे में जिसको कुकड़खाना कहते हैं में बिठाया गया। नहीं मालुम, इस कमरे का नाम कुकड़खाना कब और कैसे पड़ा मगर यहाँ के लोग इसको कुकड़खाना कहते हैं।

BJP Jammu Digitized by eC

एस. पी. से मिलने के बाद चतरूराम डोगरा ने कहा कि कल से एक-एक बैरक को भिन्न-भिन्न समय नहाने की इजाज़त दी जाएगी और हर बैरक एक-एक घण्टे के लिए खुली रख दी जाएगी। कल से आपको सब्जी भी साफ मिलने लगेगी। इसके पश्चात् हमको उसी तरह लाठ़ियों के घेरे में अपनी बैरक की तरफ लाया गया। कल से हमने खाना नहीं खाया था सो आज दोपहर सबने खाना खा लिया। बैरक भी एक घण्टे के लिए खोल दी गई पर पाबंदी यह लगाई गई, तुम लोग अपनी बैरक के सामने बैठ सकते हो पर दूसरी बैरक की तरफ जाने की मनाही है। हमारे दोनों तरफ दो-दो सिपाही बन्दूक वाले खड़े कर दिए कि हम दूसरी तरफ न जा सकें। बन्दूक के साए तले ही हमनें धूप का आनन्द लिया और भगवान का शुक्र अदा किया कि धूप और खुली हवा तो मिली। नए साथियों में देवराज, गाँव डन्साल ज़िला जम्मू वाले ने अपनी गिरफ्तारी का वृत्तांत इस तरह सुनाया। मिलिशिया के पचास सिपाहियों ने मेरे गाँव को चारों ओर से घेर लिया और हवाई फायर करने शुरू कर दिए। लोग डर कर अपनें-अपनें घरों में छिप गए। सिपाहियों ने एक दम गाँव पर आक्रमण कर दिया। औरतों की बेइज्जती और आदिमयों की पिटाई शुरू कर दी। सारा गाँव रोने–चिल्लाने लगा। ऐसा जान पड़ता मानों दुश्मन की फौज ने आक्रमण कर दिया। लोग जान और इज्जत की भीख मांग रहे थे। पुनः एक बार सन् 1947 के कबाइली हमले की याद आ गई। गाँव के बहुत से आदिमयों को हथकड़ियाँ लगा झझर कोटली के थाना में ले जाया गया। पाँच रोज तक हवालात में रख गालियाँ और मारपीट की गई। 7 अप्रैल, आज फिर डिप्टी जेल हमारी बैरक में आया जैसे बडे-बडे जकश्नों पर रेल शंटिगं करती है ऐसे ही हमारी शंटिगं की जाने लगी। कुछ आदमियों को संगीन कोठरियों में ले जाया गया। आज जब एक घण्टा के लिए हमारी बैरक का दरवाजा खुला तो बैरक से थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर जाने की इजाज़त मिल गई। नए-नए साथियों से मिलने का समय मिला। इनमें कुछ तो अपने सत्याग्रही और कुछ कश्मीरी इखलाकी कैदी मिलने लगे। कश्मीरी कैदियों में एक गनी नाम के आदमी से मैने पूछा, "कहो कब से यहाँ आए हो।" बोला, पूरे आठ साल हो गए यहाँ। अब चौथी बार आया हूँ। मैने पूछा क्या बाहिर दिल नहीं लगता। बोला नहीं। यहाँ कम्बल हैं। पक्का मकान है। दोनो समय का खाना है और सबसे ज्यादा खुशी यह है कि यहाँ कोई चिन्ता नही है। एक और दीन मुहम्मद जिसका एक ही हाथ है। वो बैरकों में सफाई करता है। जेल वाले उससे बहुत दुखी हैं। दस साल हो गए उसको वो बाहर जाने का नाम ही नहीं लेता। मैने पूछा, क्यों, तुम बाहिर क्यों नहीं जाना चाहते। बोला, मेरा एक हाथ है। कौन मेरा बोझ उठाएगा? यह तो शुक्र है अल्लाह का कि सरकार मेरे जैसे आदिमयों को दोनो समय खाना दे रही है। यह जब भी मुझे जेल से बाहिर निकालते हैं, कोई न कोई बहाना ले जेल में आ जाता हूँ। इसी तरह बहुत से कश्मीरी कैदियों से बात हुई। पता लगा कि सैलानी यहाँ कोई आता नहीं, मज़दूरी बिल्कुल नहीं। रो-रो कर अपनी बेबसी के किस्से सुनाते और पानी पी-पी कर इस हकूमत को गालियाँ निकालते। सैंकड़ों नहीं, हज़ारों घर बेकारी और हकूमत की सख्ती से तबाह हो गए। यहाँ कादर नाटा जैसे बदमाश लोगों की

amu Dighi and Dye Bangoth 6

CC-0 Nanaji Deskrautho

हकूमत है। उन कैदियों में कुछ ज़मींदार किस्म के लोग भी थे। मैने कहा, चलो मज़दूर और कारीगर तो तंग हैं पर आप तो जमींदार हैं। आप अपना अनाज पैदा करते हैं और खाते हैं। आपको क्या तकलीफ है। बोला, साहब हमारी तकलीफ की बात करते हो तो सुनो। मानों दरया का बाँध ही टूट गया। जिस शेख को हम अपना छटा ईमान जानते थे, उसके ईशारे पर हज़ारों कश्मीरी मरने को तैयार हो जाते थे। जिस राह शेख जाता था, उस राह की मिट्टी उठाकर सिर पर धारण करते थे। यह कुर्सी शेख को बाप दादा की जाग़ीर नहीं मिली, हम कश्मीरियों की मेहरबानी और कुबानीं से मिली है। अब हम उस शेख की शक्ल देखना भी पाप समझते हैं। सारे कश्मीर में आपको सिर्फ थोड़े घराने सुखी नजर आऐंगे। हम गुलामों के भी गुलाम हो गए। यहाँ का बच्चा-बच्चा पाँचों वक्त नमाज़ के उपरान्त अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह, यहाँ पाकिस्तान को भेज दे या फिर महाराज हरिसिंह की हकूमत बन जाए। हरिसिंह के राज में हमे दो समय पेट भर रोटी मिल जाती थी। मज़दूरी थी, इज्जत थी। अपने अनाज की ठीक कीमत हमें मिल जाती थी। अब हकूमत के आदमी जबरदस्ती अनाज, बदाम, अखरोट मन माने भाव खरीद कर, बाहिर भेज लाखों रूपया कमा रहे हैं। यदि हम फरियाद करते हैं तो किसी न किसी बहाने हमे पकड़ कर जेल में भेज दिया जाता है। सर्दियों में जब बिल्कुल ही मज़दूरी नहीं मिलती तो हम भूखा मरने की जगह जेल में रहना पसन्द करते हैं। वरन् बाबू किसका दिल चाहता है, जेल आने को मेरा जो ख्वाब था कि कश्मीर जन्नत है, वो टूट गया। हमारे कुछ साथियों को सिगरेट पीने की आदत है। पता नहीं, ठाकुर दास रामवन वाले ने किस ढंग से छिपाकर आठ आने लाए थे, एक नम्बरदार को दिए कि सिगरेट ला दो। शाम नम्बरदार ने पाँच सिगरेट "रैड लैम्प" लाकर दिए और कहा, आठ आने के पाँच ही मिलते हैं। कुछ लोगों ने आधे-आधे चावल अपने खाने से एक नम्बरदार को सिगरेट लाने के लिए दिए। उसने सिगरेट की जगह थोड़ा सा तम्बाकू और एक मिट्टी की चिलम लाकर दी। शाम को जब उन लोगों ने चिलम सुलगाई तो अजीब किस्म का धुआँ निकला। चिलम उलटा कर देखी तो पता लगा, तम्बाकू की जगह चाय बनाने के बाद जो पत्ती फेंक दी जाती है, वो थी। सोचा, यदि किसी ने व्यापार करना हो तो जेल आ जाए। बार्डन को थोड़ी सी रिश्वत दे हर चीज़ तेल, साबुन, सिगरेट, अफीम और चरस तक भी यहाँ मँगवाया जा सकता है। जुआ बाहिर इतना न खेला जाता होगा जितना कि जेल में। आप शायद न मानें पर यह मेरे आँखों देखा है। सामने वाली बैरक से दो इख़लाकी कश्मीरी कैदी पकड़ बाहिर लाए। पिटाई करने पर उनके कम्बलों की तलाशी हुई। एक के पास जुआ खेलने का दाना और दूसरे से दस रोटियाँ पकड़ी गई। ये लोग रोटियाँ दाव पर लगा कर जुआ खेल रहे थे। जेल से बाहिर निकल यह लोग जुआरी, जेब कतरे और न जाने क्या-क्या बनकर निकलते हैं। जेल में आकर रूपए की कदर का पता चलता है और यह भी मालूम हो जाता है कि रूपए से जेल में सब कुछ खरीदा जा सकता है। सब पाप एक मिनट में धुल जाते हैं। दिन की रोशनी को अंधेरे में और अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है। कैसे, यह आगे लिखुगा।

BJP Jammu Digitized by a Gangetri

o special of

पहले वाले अध्याय में जेल में व्यापार की बात कही थी उसके संदर्भ में विस्तार से लिखने लगा हूँ। जेल में दो बड़े व्यापारियों के नाम काफी प्रचलित हैं। जैसे हमारी दुनिया में बाटा, टाटा बिरला और मोदी ऐसे ही श्रीनगर जेल के एक व्यापारी का नाम जरगर। यह बहुत बड़ा चोर था और दूसरा सोनामोला मटन का रहने वाला था। दोनों जेल के बहुत पुराने बारह वसनीक हैं। यहां व्यापार के माध्यम से बहुत सा रूपया भेज चुके हैं। एक और सब से बड़ा नामी चोर कमाला है। अभी–अभी गया था और छः सात दिन बाद फिर हंसता हंसता आया और बोला— सलाम साहब। मैने कहा कमाला अभी एक हफ्ता पहले तुम यहां से गए थे अब कैसे? वह बोला— खुदा कसम तीन सौ रूपया इकट्ठा हुआ था वह घर दे आया हूँ। यहां आने की बहुत कोशिश की पर पुलिस वाले यहां भेजते ही नहीं थे तंग आकर एक पुलिस सार्जेन्ट को तीन चार थप्पड़ लगाएँ झट तीन माह के लिए अदालत ने यहां भेज दिया। अब यहां फिर कारोबार करूंगा। इसी तरह से एक गुल्ला नाम का एक बहुत बड़ा बदमाश मोटा ताजा और पहलवान जैसा है। यदि किसी कैदी को ठीक करना हो तो गुल्ला की डयूटी लगाई जाती मानो शिकंजा है लोहा सीधा करने का। हर बिगड़े और बदमाश से बदमाश आदमी को एक ही दिन में सीधा कर देता है। उसकी नियुक्ति कैदियों के राशन तोलने के लिए लगाई गई है। किसी की क्या हिम्मत जो राशन की कमी की शिकायत कर सके। पूरे आठ वर्ष उस को यहां आए हो गए। अभी उसके छः साल और बाकी हैं। उसके साथियों का कहना है कि हर वर्ष हज़ार दो हज़ार रूपया यहां से कमाकर घर भेज देता है। आठ अप्रैल, आज बूटा सिंह गांव अला तहसील आर. एस. पुरा वाला अपनी सज़ा काट कर घर वापिस जा रहा है थोड़ी सी गमी और थोडी सी प्रसन्नता लिए हम सबसे विदा हो रहा है। प्रसन्नता अपने घर वालों को मिलने की और गमी इस बात की कि जिस उद्देश्य को लेकर आया था उसको बीच में ही छोड़ कर जा रहा है। आज फिर चीफ से पूछा कि जिन लोगों को स्पेशल खुराक दी जानी चाहिए उन को आज तक खुराक क्यों नहीं दी जा रही है। चीफ ने कहा-हमने उनके कागज उनके थानों में भेजे हैं। पूछा है कि यह जो कैदी आपने धारा तीन में भेजे हैं यह सियासी हैं या इखलाकी। मैने कहा चीफ साहब अभी आप को यह भी पता नहीं कि हम सियासी कैदी हैं। दोपहर के बाद हमें बैरक न0. दस से निकाल कर बैरक न0. छः में ले जाया गया। वहां सब धारा तीन के नजरबन्द कैदी थे। शिवलाल, ओंकार शर्मा, हंसराज आदि उन को श्रीनगर पहुँचने पर संगीन कोठरियों में हम सब से जुदा ले जाया गया था। आज उन को भी इसी बैरक में लाया गया। उन से संगीन कोठरियों की जानकारी इस तरह मिली। सबने कानों पर हाथ रख कर कहा सच जानो हम घोर नरक से निकल कर जीवित आ गए हैं। जगह तंग, पैंदाखाँ और मुहम्मद अली की गालियाँ घूंसे लात और कभी-कभी चाबीयों का गुच्छा जो उन के पास होता है उससे हमारी मुरम्मत कर दिया करते थे। वहां दिन और रात में कोइ अन्तर नहीं था। उन कोठरियों में न कोई खिड़की और न ही कोई रोशनदान

AN SOUND OF SOUNDS OF SOUNDS IN

44

amn . D

Digitized by

TA Garnelot

200

100 C

और दरवाज़ा चौबीस घण्टे बन्द। रोशनी दोनों समय जब खाना दिया जाता तो नजर आती।

दो तीन दिन से नलों में पानी कम आ रहा है। रात को टैंकी भर जाती है दिन को एक ही टैंकी पर पानी लेने जाने के कारण बहुत से साथियों से मुलाकात होने लगी। हमारी बैरक के पीछे बच्चा बैरक है जिस के चारों ओर कांटेदार तार लगा दिया गया है। वे लोग उसी तंग स्थान में घूमा करते थे। हम एक दूसरे को देखकर इशारों-इशारों में एक दूसरे की कुशल-क्षेम जान लेते पर उनकी यह थोड़ी सी आज़ादी भी छीन ली। वो तार उठा कर दीवार के साथ लगा दिये ताकि हमारी नजर भी उन पर न पड़ सके। पता नहीं जेल वाले हमसे डरते हैं या हमें डराते हैं बात करना तो दूर अब हम दूसरी बैरक वालों की शक्ल भी नहीं देख सकते थे। आज कम्पाउंडर की जगह डा. अमरनाथ रैना हमारी बैरक में आया हमने दवाई, खुराक की बहुत ही शिकायतें की बोला मानता हूँ आप की शिकायतें ठीक हैं पर मेरा कम्पाउंडर कामली कुछ नहीं करने देता। यदि मैं आप को ठीक दवाई और अच्छी खुराक दूँ तो वह ऊपर शिकायत कर देता है क्योंकि में हिन्दू हूँ और आप भी हिन्दू हैं। इसी तरह कल एस. पी. ने भी चतरूराम डोगरा को कहा था कि मैं हिन्दू होने के कारण आप की ठीक बातें भी पूरी नहीं कर सकता। राज जिन के हाथ में है हम उनके रहम पर हैं। यह लोग असूल के नहीं मनिस्टरों के गुलाम हैं इनकी आत्मा मर चुकी है जैसा अकबर ने कहा बीरबल बैंगन बहुत अच्छी सब्जी है झट बीरबल ने हाथ जोड़ कर कहा— जहांपनाह बैंगन श्याम रंग खाने में स्वादिश्ट कोई भी सब्जी इस जैसी नहीं। दूसरे दिन अकबर ने कहा बीरबल बैंगन भी कोई खाने की सब्जी है काला कलूटा खाने में बेस्वाद। बीरबल बोला महावली ठीक फरमाते हैं यह भी कोई सब्जी है इस को तो कोई नहीं खाता। अकबर ने कहा–कल तुम बैंगन की बहुत प्रशंसा कर रहे थे और आज झट बीरबल ने हाथ जोड़ कर कहा- हजूर मैं आप का सेवक हूँ बैंगन का नहीं। इसी तरह ये लोग अपने मालिकों को प्रसन्न करने के लिए हमें दु:ख दे कर अपनी दीन और दुनिया अपने हाथों तबाह कर रहे हैं। मैं यह विचार कर ही रहा था कि एक बूढ़ा सिपाही मेरे पास आ कर बैठ गया। जेल में बिगुलर है पहले मिलिट्री में बिगुल बजाया करता था रिटायर होने पर जेल में बिगुलर नियुक्त है। यह स्वभाव का बहुता अच्छा और रहमदिल जान पड़ता है। यह गिलगित का रहने वाला है बोली इस की पंजाबी है आँखों में आँसू भर कर बोला-यह हकूमत चोरों और डाकुओं की है। मैने बड़े प्यार और इज्जत से उस को अपने पास बिठाया और हकूमत से दु:खी होने का कारण पूछा। वह बोला जिस समय गिलगित पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया मेरे घर के बहुत से सदस्य मारे गए। आक्रमण करने वालों में बहुत से कबाइली थे। जिन को हिन्दू और मुस्लिम में कोई अंतर दिखाई नहीं देता जो थोड़े से प्राणी बच गए उन को ले कर श्रीनगर आ गया। कई निवेदन पत्र सरकार को दे चुका हूँ मेरे बाप दादा की जमीन मकान जो

45

गिलगित में छोड़ आया हूँ उस के बदले मुझे यहां मकान और जमीन दी जाए पर छः साल से किसी ने मेरी बात

नहीं सुनी। यहां दो चार बदमाशों के हाथ में हुकूमत है यदि कोई बोले तो उस को झूठा केस बना कर जेल में डाल दिया जाता है। यहां आप को बहुत से कैदी ऐसे मिलेंगे जो दो-दो, तीन-तीन साल से पड़े सड़ रहे हैं। अभी यह बातें हो ही रही थी कि एक दम जेल का दरवाज़ा खुला पैंदाखाँ दो तीन कश्मीरी मुस्लिम कैदियों को भेड़ बकरियों की तरह मारता पीटता संगीन कोठरियों की तरफ ले जा रहा था। मैंने झट आगे जा कर पूछा खाँ साहब क्यों इन बेचारों को इतनी बेदर्दी से पीट रहे हों बोला, अजी साहब, यह आप को बेचारे दिखाई दे रहे हैं मोटी सी गाली अपनी भाषा में दे कर कहने लगा इनको सख्त सज़ा का हुकुम हुआ है इनसे चक्की पिसवाऊंगा इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। कत्ल, डाका या कौन सा बड़ा जुल्म किया है मैने पूछा। वह बोला अजी साहब इन्होंने एक गरीब आदमी का धान कूटने का ऊखल चुरा लिया है। मैने कहा इन तीन आदिमयों ने। बोला साहब नहीं साथ में मूसल भी था। मैने फिर डरते—डरते पूछा यह मूसल कितनी कीमत का होता होगा। वह बोला चार या पाँच रूपये का। इतना कह कर मारता पीटता संगीन कोठरियों की तरफ ले गया। मेरी आँखों मे आँसू आ गए। सच इन लोगों ने जेल में आने का बहाना ढूंढा है नही तो चार पाँच रू. की चोरी भी कोई चोरी होती है। आज शाम जो सब्जी बन कर आई दिल नहीं मानता कि इसको जानवर भी खा सकेंगे। सोचने लगे इनके पत्ते खाएं या पानी। यदि इस में से एक चीज निकाल दे तो रोटी नहीं खाई जाएगी। खैर हमने रोटी कम खाई और एस. पी. को गालियां ज्यादा निकाली। रात भर पेट में गड़बड़ होती रही। कुछ साथी रात भर दर्द से चिल्लाते रहे ऐसा जान पड़ता है जो सब्जी हम को खिलाई गई है वो पेट में जबरदस्ती गलने की कोशिश कर रही है। इसी तरह करवटें बदलते शाम रात में और रात आधी रात में कब बीत गई पता ही नहीं चला।

तेरह

पहली वैशाख, साल का पहला दिन, हिन्दू और मुस्लिम दोनों कोमों का सब से बड़ा दिन। जिस तरह सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, मिलिट्री अफसर को अपने कन्धों पर लगे तमगों को अपनी सुंदरता, अफसर को हाथ बांध खड़े हुए जरूरत मंदों, हकीम या डाक्टर को अपने सामने बैठे मरीजों की कतार देख बड़ा गर्व होता है इसी तरह किसान को अपने खेतों में लहलहाती फसल को देख खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साल भर के कठिन परिश्रम को फलता फूलता देख किसान खुशी से नाच उठता है। पंजाब एक सिरे से दूसरे

सिरे तक नाचता गाता है मानों सारी पृथ्वी का कण—कण नाच उठा हो हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख सब के लिए खुशियां लिए पूरे साल के बाद यह दिन आता है। दिन निकलने पर सूर्य की पहली किरण देखते ही सब एक दूसरे को बैसाखी की मुबारक देते हैं। नया साल मुबारक हो इस की सब कामना करते हैं। भाई चारे का दृश्य हर तरफ देखने को मिलता है। ऐसा जान पड़ता है हम सब एक ही माँ के बेटे हैं और यह है भी सच धरती माँ तो सब की सांझी है। सारा पंजाब आज झूम नाच रहा होगा पर एक हम हैं अपने सगे सम्बन्धियों से कोसों दूर सारी दुनिया से अलग जेल की चार दीवारी बैरक के अन्दर कम्बल लपेट बैठे हैं। कल से जोरदार बारिश हो रही है। सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। किसी में नहाने की हिम्मत नहीं। आज सब हिन्दू कैदियों को खाने को मीठे चावल मिले। यह त्यौहार धर्म से ऊपर हिन्दू और मुस्लिम दोनों का सांझा होता है। जन्माष्टमी, रामनवमी हिन्दुओं के और ईद मुस्लमानों का त्यौहार है पर वैशाखी तो दोनों कोमों का त्यौहार है। यह विधान चाहे महाराज के समय बना हो या नई हुकूमत ने बनाया हो गलत है। यां तो मैं यह समझता हूँ यह असूल इसी काने एस. पी. ने मुस्लिम कैदियों की चीनी बचाने के लिए किया है ऐसा मैं इस कारण सोचता हूँ कि जम्मू में लोहड़ी का त्यौहार जो हिन्दुओं का होता है वहां के एस. पी. जो मुस्लिम था हम लोगों को हिन्दू और मूस्लमान में कोई भिन्नता न करते हुए एक जैसा खाना दिया था। यदि मेरा सोचना ठीक है तो श्री कंठ रैना ने इन्सानियत का खून किया है।

दो वैशाख आज मौसम साफ है बाहिर धूप बड़ी मीठी लग रही है। कुछ कबाइली कैदियों से बात करने का समय मिला ये लोग कश्मीर में आक्रमण करने पर गिरफ्तार हो कर जेल आए हैं अपने प्रांत और रिवाज की बहुत सी जानकारी हमें देने लगे। बात करते—करते बात अब्दुल गुफ्फार खान पर आ गई जिस को लोग सरहद्दी गांधी भी कहते हैं। बहुत ही जोश भरे शब्दों में खान साहब के बारे में सुनाने लगे। बोले हमारे और खान साहब के विचारों में बहुत बड़ा अंतर है हम मरने मारने के विचार रखते हैं और वो महात्मा गांधी का चेला न मालूम गांधी ने उस पर क्या जादू किया कि वो रहमत का फरिश्ता बन गया पर फिर भी हम उनको खुदा का भेजा फरिश्ता मानते हैं। अंग्रेज़ यहां से चला गया हिन्दुस्तान आज़ाद हो गया पाकिस्तान बना देश दो हिस्सों में बंट गया। लीडरों को

CC-0. Nanaj Deskmukh Bary, BJP4+mmu. Digitized by gCangotris

कुर्सियां मिली दूध पीने वाले मजनू आगे आ गए गुण्डों का राज हो गया पर हमारे दिलों का शहंशाह जिस ने अंग्रेज़ों को बाहिर निकालने के लिए कई साल जेल काटी। देश आज़ाद हुआ पर खान फिर एक बार पाकिस्तान की जेल में न मालूम मुद्दत के लिए बन्द कर दिया। उस आजादी जिस के लिए हम सब ने बड़ी आशाएं लगा रखी थी वो पूरी न हुई। गोरा मालिक चला गया काला मालिक आ गया और इन काले मालिकों ने खुद आजादी ले कर उस फरिश्ते को गुलामी दे दी। आज भी पठान कौम का बच्चा—बच्चा उस के एक इशारे पर मरने मारने को तैयार है। हम ने कई बार बादशाह खान से कहा यदि आप आज्ञा दें तो हम दो ही दिन में इस पाकिस्तानी हुकूमत को खत्म कर के रख दें पर उस पर अहिंसा का भूत ऐसा छाया है कि वो हमें कुछ करने ही नहीं देता पर फिर भी हम उसे अपना छठा ईमान मानते हैं।

पांचवां वैशाख आज मौसम फिर बारिश वाला है सर्दी भी काफी है हमारे बहुत से साथी बीमार पडे हैं उन को जेल के हस्पताल में दाखिल करवाया गया वो दूसरे ही रोज़ अपने—अपने कम्बल उठा बैरकों में वापिस आ गए कहने लगे वहां मरने की बजाए क्यों न अपने साथियों के मध्य प्राण त्यागे जाएं। पलंग लकड़ी के तख्ते जड़े इतने छोटे कि करवट भी नहीं बदली जाती और गद्दा जो उस पर बिछा होता है उस में घास फूस भरा हुआ होता है। सब्जी जो हमें खाने को दी गई मानों जानवरों का घास उबाल हमें खाने को दिया गया। आज हमें भी ऐसी ही सब्जी खाने को मिली। डंठल उतार कर बाहिर फेंके और सब्ज रंग के पानी में चावल गीले कर के जैसे ही खाने शुरू किए एक दम ऐसा जान पड़ा जैसे नीम का चरायता पी रहे हैं। डिप्टी जेलर मुहम्मद हुसैन से शिकायत की तो बड़ी बदतमीजी से बोला। फिर उस को कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। दूसरे रोज़ चीफ मुहम्मद शरीफ से कहा उसने कहा इन दिनों सब्जी तो कोई होती नहीं बड़ी मुश्किल से आप के लिए यह सब्जी लाई गई है। हम ने कहा यदि सब्जी नहीं तो हमें दोनों समय दाल ही खाने को दे दिया करो। चीफ ने कहा यह जेल के नियम में नहीं है। एक समय दाल और एक समय सब्जी देने का नियम है। आठ वैशाख, सर्दी भी बढ़ गई है हमारे साथियों में कुछ छोटी उम्र के बच्चों को जिनको बच्चा बैरक में रखा गया है वो शाम को आरती कर रहे थे उन को पकड़ संगीन कोठरियों में बन्द किया गया। आज बाहिर जनान खाना से शादी लाल जम्मू वाले को लाया गया उसने कहा जब हम लोगों को बनिहाल से श्रीनगर लाया गया था सारी रात सफर करने से मेरी आँखें लाल हो गई थी। जेल की डयोढी में जब एस. पी. रैना से मेरी आँखें मिली चांटा लगाया और कहा क्या लाल आँखों से मुझे घूर रहा है? उसके चांटे लगाने की देर थी कि सिपाही लोग दौड़े ओर मुझे धड़ाधड़ पीटने लगे। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मेरी आँखें लाल थी। इसी तरह ऋशी कुमार कौशल रियासी वाले को भी चार सिपाहियों ने बुरी तरह पीटा

CC-0. Na

Permu Digitized by eldandoto?

था। आज भी उस के शरीर पर चोटों के निशान हैं। स्वामी सेवानन्द गिरी शौचालय गए थे अभी वो शौचालय से

बाहर निकले ही थे कि अली अकबर नम्बरदार किबाइली ने जोरदार घूंसा उनकी कनपट्टी पर मारा। लोटा कहीं और स्वामी कहीं। अली अकबर दांत पीस कर बोला साला काफिर लोग। हम पठान बचा बारी—बारी सब का खून पी जाएगा कल बच्चा बैरक से जिन को संगीन कोठरियों में ले जाया गया था सारी रात उन के रोने और चीखनें की आवाज़ें आती रहीं। साफ ज़ाहिर था कि उनकी पिटाई हो रही थी। आज सब नें बच्चों पर इस जुल्म और मार के विरूद्ध भूख हड़ताल का निर्णय ले लिया और किसी न किसी तरह हर बैरक में यह सन्देश पहुँचा दिया। खाने के समय खाना लेने कोई भी अपनी बैरक से बाहिर न निकला। चीफ़ आया उसने कहा आप की शिकायत ठीक है मैं इस बारे में मारने वालों को पूछूंगा आप खाना खा लें यदि आप खाना न खाऐंगे तो हमारे पास भूख हड़ताल खुलवाने के बहुत से साधन हैं। आप मुझ पर भरोसा करें कि मैं पैंदाखाँ और अली अकबर से पूछूंगा कि किसकी इजाज़त से बच्चों को पीटा है। उस के विश्वास दिलाने पर बारह बजे सब ने खाना खा लिया और कहा यदि फिर बच्चों को पीटा गया। तो हम लोग मुकम्मल तौर पर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। दस वैशाख, मौसम साफ है धूप निकलने से सर्दी कम हो गई है बंसी लाल अखनूर वाला, गौरी मल रियासी वाला, शादी लाल जम्मू वाला सख्त बीमार है उनको हस्पताल में दाखिल करवाया गया। त्यागी बाबा बसन्त सिंह जो सिर्फ एक धोती पहनता था उसको डब्ल निमोनिया हो गया उनको हस्पताल दाखिल कराया गया पर वहां कामली कम्पाऊंडर के बोलने के ढंग और घास का बिस्तर देख वो रेंगते-रेंगते पेट के बल बैरक में वापिस आ गए क्योंकि उनमें चलनें की शक्ति नहीं थी। वो बोले हमारे दूसरे साथी भी वहां से निकलना चाहते हैं पर उनको जोर जबरदस्ती वहां रोका गया है। एक तो कम्पाऊंडर का डर कि गलती से कहीं गलत दवाई न दे दें और ऊपर से खाना भी बन्द। बीमार एक बेजान लाश की तरह हस्पताल में पड़ा रहता है। मैने कम्पाऊंडर से थोड़ी सी वैसलीन मांगी क्योंकि सर्दी की वजह से मुंह फट गया था उसने वैसलीन की जगह गरीस मशीन के पुर्ज़ी में लगाने वाली दे दी उस की बदबू से नाक फटने लगी दूसरे दिन डाक्टर अमरनाथ रैना आया मैने उसको वो गरीस दिखाई और कहा डाक्टर साहब जरा आप भी इस को मुंह पर लगा कर देखें बोला यह सब मेरे कम्पाऊंडर की बदमाशी है। आज डिप्टी हैल्थमिनिस्टर गुलाम महीउद्दीन हिमदानी जेल में निरीक्षण करनें आया। जेल की खुराक नम्बरदारों की सख्ती और भी शिकायतें उस से की। उस ने कहा आप लोग बहुत खुश किस्मत हैं आप से चक्की नहीं पिसवाई जाती, धान नहीं कुटवाया जाता इस से पहले कैदियों से यह सब काम लिए जाते थे। मैने महाराज हिर सिंह के समय शेख साहब के साथ जेल काटी थी हम से यह सब काम लिए जाते थे। यह तो शेख साहब की आप पर बहुत मेहरबानी है और जो आपने कच्ची सब्जी की बात कही आप को पता होना चाहिए कि कच्ची सब्जी में विटामिन बहुत ज्यादा होता है। यह कहा और बैरक से बाहर। मुझे एक बात याद आ गई ठेले पर बहुत बोझा लदा हुआ था। गाड़ीवान को घर जाने की जल्दी थी, वो बैलों को धड़ांधड़ पीट रहा था, बैल पसीना पसीना हो रहे थे, मुंह से झाग

QC-0. Nanaji Desbmykhi Listary B.

निकल रही थी, पिहयों से जोर—जोर से आवाज़ें आ रहीं थीं जो बन्द होने में नहीं आती थीं। बैल बोले अजीब बात है बोझ तो हम ढो रहे हैं शोर तुम कर रहे हो। छकड़ा बोला—मैं तरक्की पसन्द हूँ आज बहुत सत्याग्रहियों के कागज थानों से वापिस आए उन से शादी लाल, विशम्बरदास जम्मू और स्वर्णसिंह उनसाल वाले कागजों पर "क्ष्ण्य्य ने लिखा था ये है तो सियासी पर इन को इखलाकी समझा जाए। काशीनाथ बिलावर वाले के थाना से बड़ा ही अनोखा जवाब आया था लिखा था यह आदमी हम ने धारा तीन में बन्दी बनाया है। है तो सियासी पर बहुत बेवकूफ और जाहिल किस्म का आदमी है। यदि काशी नाथ सचमुच बेवकूफ और जाहिल है तो सरकार को इस से क्या उर हो सकता था। इस को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। यह शिकायत जब चीफ से की तो वह बोला आप सब लोग संघी हैं। आप ने साल सैंतालीस में मुस्लमानों का वध किया था कारण आप से चोर और डाकुओं जैसा व्यवहार ही किया जाना चाहिए इस बात से आप विचार करें कि इन लोगों का हमारे प्रति क्या विचार है। यह हम से बदला चुका रहे हैं। यह उनकी आदत् नहीं दिली आवाज़ थी आदत तो बदल सकती है परन्तु दिल की घृणा नहीं मिटाई जा सकती। पर मुझे विश्वास है ये घटाएं कल के सूरज को छिपा लें पर सूर्य निकलेगा जरूर ये घटाएं उस को रोक नहीं संकती।



आज पूरा एक महीना हमें यहां आए हो गया। जेल नियम के अधीन हर रोज बैरक मैं S.P. को आ एक एक कैदी का हाल पूछना चाहिए पर हम ने उस को सिर्फ एक ही बार बैरक में देखा। इसी तरह डाक्टर को खाना देने से पहले स्वयं चैक करना चाहिए परन्तु कोई भी अपनी डयूटी पूरी नहीं कर रहा है। दो सप्ताह से किसी को भी साबुन नहीं मिला। चीफ से कहा कपड़े बहुत गन्दे हो गए हैं जेल रूल में हर सप्ताह हमें एक—एक छटांक साबुन मिलना चाहिए बोला आप कौन होते हैं हमें जेल रूल सिखाने वाले। हम जानते हैं जेल

रूल क्या हैं जैसे कल ही आप का साथी अपनी सज़ा काट कर रिहा होने पर जम्मू का किराया मांगने लगा पर जेल रूल ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता कैदी को एक पैसा प्रति मील के हिसाब से, जम्मू दो सौ मील के लिए तीन रू. दो आने देकर जेल से बाहर निकाल दिया, यह कहा और वापिस चला गया। यह सुनते ही हम सब घबरा गए कि आज से पहले हमारे जो साथी सज़ा पूरी कर के यहां से बाहिर गए हैं वे जम्मू कैसे पहुँचे होंगे। श्रीनगर से जम्मू का किराया पन्द्रह रू. और दो समय का खाना। उन का यहाँ कौन है जो उन को किराया और खाने के लिए देगा। दो सौ मील का लम्बा सफर पैदल भी तो नहीं किया जा सकता।

वो लोग भूख और परेशानी में तड़प—तड़प कर जान दे देंगे। यह हम लोगों से बदले की भावना नहीं तो और क्या है। आजकल जो सब्जी हमें खाने को मिलती है एक कश्मीरी मुस्लिम कैंदी से पूछा इस साग का क्या नाम है बोला हमारे लंगर में भी यही आ रहा है। यह साग नहीं घास है इस को यहाँ कोई भी नहीं खाता शायद यह हुकूमत के कारिन्दों ने सोचा होगा कि डोगरों को कोई शिकायत न रहे कि इन को कश्मीर की हर चीज़ खाने को नहीं दी गई या कोई डाक्टर तजुर्बा कर रहा होगा कि एक अच्छा भला आदमी यह घास खा कर कितने दिन जिन्दा रह सकता है। एक बार एक कश्मीरी कैंदी से पूछा कि आप दूर किसी गांव के रहने वाले जमीं दार हैं तो यह जानते होंगे यह कौन सी किस्म का साग है। बोला हजरत हम गरीब बेशक हैं पर जालिम नहीं। यह जो साग हमें और आप सब को खाने में दिया जा रहा है यह साग नहीं एक किस्म का घास है। पूरे छः महीने बाद जानवरों को सब्ज चारा खाने को मिलने लगा था क्योंकि नवम्बर महीने से अप्रैल तक बर्फ की वजह से कोई घास जहां नहीं होता अब बड़ी मुश्किल से जानवरों को सब्ज चारा मिलने लगा था। जिसे हम और आप धड़ाधड़ खा रहे हैं। सब्जी तो अभी एक डेढ़ महीना बाद मण्डी में आएगी हम गरीब जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं पर बेजुवान जानवरों का हम नहीं छीनते हम ने भी जान देनी है उस पाक परवर दिगार के सामने कौन सा मुंह ले कर जाऐंगे। मैने पूछा हम तो जानते नहीं थे कि यह घास है आप जान कर भी क्यों किसी का हक खा रहे हैं। वह बोला हम अपनी मर्जी से थोड़ा ही खा रहे हैं यह तो जबरदस्ती हमें खिलाया जा रहा है फिर भी हम पांचों समय नमाज के बाद खुदा से

CC-0 Nanaji, Deshmukir Litora y, B. 5 Dammer Digitized by Coango by

माफी मांग लेते हैं। मैने कहा आप तो नमाज के बाद माफी मांग लेते हैं। परन्तु हमें प्रार्थना करने की भी इजाज़त नहीं। फिर इस में हमारा तो कोई भी दोष नहीं इस पाप की जिम्मेदारी सारी हुकूमत पर है। अजी छोड़िए इस हुकूमत को यह भी कोई हुकूमत है थोड़े से गुण्डों और जालिमों का राज है शेख कम्पनी ने हम लोगों को बुरी तरह दबाया हुआ है। बाबू यह हमारे कमों का फल है। यह थे उस गांव वाले ज़मीं दार कश्मीरी मुस्लमान के दिल की आवाज।

कल चमन लाल मिलिशिया का क्लर्क सिपाही मुझे मिलने जेल में आया। चीफ ने कहा मैं मुलाकात करा दूंगा मुझे कुछ बख्शीश मिलनी चाहिए। चमन लाल ने कहा मेरे पास वरचक्र सिगरेट की डिब्बी के सिवा कुछ भी नहीं। चीफ ने कहा वही दे दो यह वरचक्र सिगरेट का पैकेट दो आने का होगा। आप सोच लें यदि चीफ जिस की वेतन डेढ़ सौ से कम नहीं होगा उसकी यह हालत है तो सिपाही लोग जिन का वेतन 30—32रू. है उनका क्या हाल होगा?

तेहरवां वैशाख, धूप निकली है। धूप में कम्बल बिछा कर बैठे बातचीत कर रहे थे कि चगर सिंह कठ्आ निवासी मेरे पास आकर बैठ गया। उस से कठुआ का हाल पूछा बोला दिसम्बर महीना में गिरधारी लाल डोगरा, मेजर प्यार सिंह, मुहम्मद सैय्यद मसूदी और मिर्ज़ा अफजल बेग कठुआ आए। इनके आने पर नेशनल कान्फ्रेंस वालों ने जलसा रखा उस समय आन्दोलन जोरों से चल रहा था अभी जलसा शुरू भी नहीं हुआ था एक बहुत बड़ा जलूस दफा 370 तोड़ दो, एक विधान एक निशान के नारे लगाता डाक बंगला की तरफ आया। इस हुजूम और लोगों के जोश को देख पुलिस और मिलिशिया जिन में पंजाब पुलिस भी शामिल थी, गिरधारी लाल डोगरा के इशारे पर पंडित बलदेव चन्द डी. सी. कठुआ के हुक्म से टीयर गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। लोगों में भगदड़ मच गई पुलिस ने उन का पीछा न छोड़ा भागते हुए लोगों पर फिर एक बार थाना के सामने जा कर आंसू गैस के गोले छोड़े। भाग दौड़ में कई बूढ़े और बच्चे पांव तले कुचले गए और बेहोश हो कर गिरने लगे। तीसरी बार बाजार में फिर आंसू गैस चलाई गई। ऐसा जान पड़ता था मानों पुलिस वाले लोग हम से पिछले जन्म का बदला चुका रहे हों। शहर में एक दम कोहराम मच गया। लोगों में गुस्सा भड़क उठा। सारे शहर में हड़ताल हो गई। बेहोश और जख्मी लोगों को उठा हस्पताल में ले जाया गया। हस्पताल मे तमाम कमरे उन लोगों से भर गए। डाक्टर कम और जख्मी ज्यादा थे जलसा न हो सका। यह लीडर और मिनिस्टर लोग एक ओर पास के गांव बुद्धि में जलसा करने का फैंसला ले कर चले गए बुद्धि जो कठुआ से थोड़ी दूर है वहां बहुत कोशिश करने पर नम्बरदार, चौकीदार, पटवारी और कुछ सरकारी कर्मचारी जमा कर के जलसा करने का विचार किया। जलसा वाली जगह के चारों ओर पुलिस और मिलिशिया खड़ी कर दी। अभी जलसा शुरू भी नहीं हुआ था कि फिर एक

Marini Digitization Society So

बड़ा भारी जुलूस प्रजा परिषद् जिन्दाबाद, भारत माता जिन्दाबाद बोलता जलसा वाली जगह की तरफ बढ़ता आया। जलूस देख मिर्जा बेग और डोगरा एक दम गर्म हो गए। डोगरा ने डी. सी. बलदेव चन्द को हुक्म दिया कि इन बदमाशों को गोलियों से भून दो। डी. सी. ने कहा जनाब पहले ही लोगों पर बहुत अत्याचार किया गया है लोगों में बहुत गुस्सा है यदि और कोई सख्त कदम उठाया गया तो हालात नियंत्रण से बाहर हो जाऐंगे। डी. सी. का यह जवाब सून डोगरा बगैरा बल खा कर रह गए। उधर साइक्लोस्टाइल मशीन की तलाश के लिए ठाक्र झग्गर सिंह का छोटा भाई और बंसीलाल का छोटा भाई सरदारी लाल दोनों को पकड़ हवालात में बन्द किया और S.H.O. मौलाना फतेह यार अहमद जिस को मास्टर भी कहा जाता है दोनों लड़कों को खूब पिटवाया। कई सिपाही फौजी बूटों सहित उन पर चढ़ कर नाचे। मास्टर जो कुछ कर सकता था कर के थक गया पर उन लड़कों से कुछ भी न उगलवा सका। मार खा कर जब दोनों बेहोश हो गए तो बेहोशी की हालत में उन को उठा हवालात के ठण्डे फर्श पर डाल दिया। यह अत्याचार की कहानी कठुआ में फैली तो लोगों में गुस्सा भड़क उठा। सरकार ने उसको बदल कर दूसरे थाना में लगा दिया। यह मास्टर S.H.O. कैसे बना। इस में एक भेद है। साल 1947 के पहले यह स्कूल मास्टर था। पाकिस्तान के साथ षड्यंत्र करता पकड़ा गया। थोड़ा ही समय जेल में गुजरा था कि शेख का राज आ गया। शेख ने इस को जेल से निकाल S.H.O. बना दिया। कठुआ में जब बंसीलाल और प्रमोद सिंह पर पुलिस के जुल्म की कहानी सुनी तो कठुआ जेल में रणजीत सिंह आदि जो सत्याग्रही थे उन्होंने भूख हड़ताल कर दी कि बंसीलाल, प्रमोद सिंह को जेल में लाया जाए। भूख हड़ताल के कारण उन दोनों लड़कों को जेल में लाया गया। सब ने देखा कि उन के शरीर पर लगे जख्मों से खून बह रहा है। ऐसा झग्गर सिंह की ज़ुबानी सुन हम सब आंसू बहाने लगे तो चुन्नी लाल रियासी वाले ने कहा माना कि कठुआ में पुलिस वालों ने बहुत जुल्म किया है पर इस से भी ज्यादा भयानक दृश्य हम ने देखे हैं। उन दिनों को याद कर कलेजा कांप जाता है। बहुत कहने पर उस ने रियासी में जो कुछ हुआ वो सुनाने लगा। बोला—तहसीलदार निजामुद्दीन और S.H.O.मुहम्मद अफजल ने इस आन्दोलन को दबाने के लिए वो लूट मचाई जिस का उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। दोनों के जुल्म की कहानी डाक्टर मुखर्जी ने देहली पार्लियामेंट में सुनाई। सारे भारत वर्ष में इन के जुल्म की दास्तान सुनी। इन दोनों को सरकार ने बदल S.H.O.को पुलिस लाइन और तहसीलदार को न मालूम कहां भेज दिया। अभी यह बातें हो ही रहीं थी कि सिपाही लोग भागते आए और बोले चलो समय हो गया है बैरक में बन्द कर के ताले लगा दिए। सोचता हूँ कठुआ की बेबसी पर आंसू बहाऊं या रियासी की बदकिस्मती पर।

CC-0 Nanaji Deshmuko korany, B.53 ammu. Digitized bije Candon

सत्रह वैशाख, आज कर्नल रामनाथ चोपड़ा डाइरैक्टर जेल में निरीक्षण के लिए आया पर S.P. जेल ने कर्नल को जिन बैरकों से शिकायत की जाने की आशा थी उधर न ले जा कर जिस बैरक में बच्चे या बूढ़े थे जो न शिकायत करना जानते थे और न ही शिकायत करने की उन में हिम्मत थी। जब कर्नल चोपड़ा चक्कर लगा कर वापस जाने लगा तो बैरक नम्बर 9 से सरदारी लाल नगरी पड़ोल वाला और बसन्त सिंह त्यागी ने जोर—जोर से आवाज़ें दे कर्नल को अपनी तरफ बुलाया और जेल वालों की ज्यादती, मार पिटाई और खाने की बूरी



हालत की शिकायत की। कर्नल ने S.P. रैना को आदेश दिया कि सत्याग्रहियों पर कभी अत्याचार न किया जाय और इन की दूसरी शिकायतें भी दूर की जाएं। यह कह कर कर्नल तो चला गया पर उसी रात बैरक नम्बर नौ में सारी रात जबरदस्त लाठी बरसती रही। दूर—दूर तक बैरक नम्बर नौ वालों की चीख पुकार सुनाई देती रही। हम सब ने कहा मांगे पूरी हो रही हैं। बिल्कुल उसी मानिंद जैसे एक साहूकार ने किसी से रूपया उधार लेना था। बार—बार मांगने पर आसामी ने कहा कल अपना बहीखाता ले कर आजाना आप का रूपया ब्याज सहित आप को चुका दूंगा। साहूकार दूसरे रोजा खुशी—खुशी बहीखाता लेकर आसामी के घर गया। आसामी ने आदर सहित उस को चारपाई पर बिठाया बाहर से सारे दरवाजे बन्द कर लिए और लाठी ले साहूकार की पिटाई शुरू कर दी और अपने लड़के को जोर—जोर से ढोल बजाने को कहा तािक इस के चींखने चिल्लाने की आवाज बाहर सुनाई न दे और बही पर लिखवा लिया कि मैने अपना रूपया ब्याज सिहत ले लिया है। साहूकार रोता पीटता अपने घर चला गया। थोड़े दिनों बाद वैशाखी का त्यौहार आया ढोल बजने लगे साहुकार के बच्चों ने कहा हम भी वैशाखी का मेला देखने जाएंगे। साहुकार ने बच्चों को एकदम पकड़ कर कमरे में बन्द कर के दरवाजे बन्द कर दिए और कहा यह वैशाखी का मेला नहीं किसी साहूकार का खाता बराबर हो रहा है। इसी तरह बैरक न0. नौ वालों की हालत हुई मानों भगवान कृष्ण ने एक ही रात में सुदामा के सारे कष्ट दूर कर दिए। दूसरे दिन बैरक खुलनें पर हम ने देखा बैरक नम्बर नो वालों में से कुछ हिल ही नहीं सकते थे और कुछ अपने ज़ख्म साफ कर रहे थे।

अठारहवां वैशाख, आज दो कश्मीरी कैदी हंसते लम्बी—लम्बी सलाम करते जेल में आए मैने एक से पूछा अभी पांच छः रोज पहले तो तुम गए थे अब कैसे आ गए। झट रोनी सूरत बना कर बोला अण्डे चुराए थे जज ने सजा ही एक हफ्ते की दी। सोचा था दो—तीन महीने कटेंगे क्योंकि बाहर बेकारी है काम कोई है नहीं। अगली बार मुर्गी चुराऊंगा इतने में जेल का फाटक एक बार फिर खुला दो आदमी सूट—बूट पहने अन्दर आए मैने सोचा यह कोई बड़े अधिकारी होंगे। पर उन को सिपाही धक्के मार बैरक नम्बर बारह में बन्द कर आए। मैने सिपाही से पूछा यह साहब कौन थे बोला यह तो कापरेटिव बैंक का एक मैनेजर और दूसरा खजानची है। इन्होंने बैंक से डेढ़

लाख रूपए का गबन किया है। केस चल रहा है पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है। मैने सोचा जांच पड़ताल कर रही है या हिस्सा बना रही है। थोड़ी देर बाद चीफ अन्दर आया और बोला तुम लोग सरकार का मुफ्त का राशन खा कर बदमस्त हो रहे हो सारा दिन बेकार बैठे-बैठे हराम की खा रहे हो कल से सब को काम पर लगाया जाएगा। दूसरे दिन हम सब से जबरदस्ती काम करवाया जाने लगा। बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा। चक्की पिसवाई जाने लगी, मुंज कातने और टूटी फूटी दीवारों की मुरम्मत कराई जाने लगी।

बीस वैशाख, आज श्रीनगर अस्पताल से नया डाक्टर आया पहले वाला डाक्टर छुट्टी पर गया था। बारी—बारी हर एक से हाल पूछा और बीमारों को अच्छी खुराक देने का कम्पाऊंडर को आदेश दिया और कम्पाऊंडर से कहा यदि आप के पास दवाई नहीं तो अस्पताल से और मंगवा लो। कामली कम्पाऊंडर ने टालने का बहुत यत्न किया पर डाक्टर ने कहा कैदी हैं तो क्या हुआ हैं तो इन्सान। इन की तमाम जिम्मेदारी हम पर है। हम ने उस की बातें सुन कहा डाक्टर साहब पिछले दो माह से बहुत से साथी संगीन कोठरियों में बन्द हैं वो हवा और रोशनी को भी तरस रहे हैं यदि कुछ दिन उन को इसी तरह बन्द रखा गया तो पता नहीं वो जीवित भी बचेंगे या नहीं, डाक्टर बोला मुझे दु:ख है मैं इस बात में आप के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह आप के S.P. जेल के अधीन हैं। जब तक पहले वाला डाक्टर छुट्टी से नहीं आया तब तक हर बिमार को अच्छा खाना और दवाई मिलती रही उसके आने पर वही हाल न अच्छा खाना और न अच्छी दवाई।

अठाईसवीं वैशाख, आज एक कश्मीरी मुस्लिम कैदी अब्दुल सम्मद से बात करनें का अवसर मिला। उस की बातों से ऐसा जान पड़ा कि कश्मीर के लोग भारत राज से ऐसी घृणा क्यों करते हैं। उन लोगों के दिलों में भारत की गन्दी और झूठी तस्वीर दिखाई गई है। उन लोगों को धोखे में रखा गया है। अब्दुल सम्मद बड़े क्रोध में बोला—जहन्नुम में जाए आप का भारत और वहां के लीडर, हम तो खुदा से दुआ मांगते हैं कि कल की जगह आज ही रियासत का कोना—कोना पाकिस्तान का हिस्सा बने। मैने हैरान हो कर कहा आप को भारत के साथ इतनी घृणा क्यों है। आप लोगों को भारत की बहादुर फौज ने कबाइली दिन्दों से बचाया आप की बहु बेटियों की इज्जत और आप के जान माल की हर तरह रक्षा की। आप लोग बहुत नाशुक्रे हैं। आप के खाने को अनाज दिया, पानी की तरह लाखों रूपया बहा कश्मीर की तरक्की पर खर्च किया। बोला साहिब अगर भारत ने हमें अनाज, फौज या और कुछ दिया तो अपने लालच के लिए। पण्डित नेहरू ने हम पर कोई अहसान नहीं किया यदि यहां मिलिट्री रखी है तो उस का सारा खर्चा हम लोग देते हैं। मैने हैरानगी से पूछा मिलिट्री का खर्चा आप लोग करते हैं। हां, हम लोग अब्दुल सम्मद ने कहा। दो—दो रूपया महीना कश्मीर के हर घर से रियासत के लीडर लोग हम से जबरदस्ती वसूल करते हैं। हम लोग अनाज, मुर्गी, अन्डा बेच नहीं तो भीख मांग कर भी हर महीने उन लीडरों

5

को देते हैं। यदि कोई नहीं दे सके तो उस को मार कर और यह कह कर यदि आप लोग चन्दा नहीं देंगे तो मिलिट्री वापस चली जाएगी फिर पठान और कवाइली आ कर आप की बहु बेटियों को उठा कर ले जाएंगे। इसलिए हम पाकिस्तान के गुण गाते हैं। यदि पाकिस्तान की हुकूमत आ गई न ही यहां पठान आएंगे और न ही कवाइली और न ही हमें चन्दा देना पड़ेगा। यह सुन मुझे समझ आ गई कि यह लोग क्यों न पाकिस्तान के गुण गाएं जब कि हुकूमत के कारिन्दों और यहां के लीडरों ने इन के दिलों में भारत वर्ष के प्रति इतना जहर भर दिया है। उन के विचार में भारत की हुकूमत कश्मीर के लिए एक बोझ है। तीसवां वैशाख, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गिरफ्तारी की खबर सुनी। उनको कुछ साथियों सहित लखन पुर चैकपोस्ट पर, इस कारण बन्दी बनाया गया कि वो बिना परमिट रियासत में प्रवेश कर रहे थे। यह भी पता चला कि उन को बन्दी बना कर श्रीनगर चश्मा शाही के सामने किसी मकान में बन्द किया गया है। कई रोज से गुड़ और चने मांगे जा रहे हैं पर अभी तक किसी ने हमारी इस मांग को नहीं सुना।

4 ज्येष्ट— आज फिर गुड़ और चने मांगने के लिए शोर मचाया। जवाब मिला चने तो बहुत मँहगे हैं जो आप जैसे सस्ते कैदियों को नहीं दिए जा सकते हाँ मक्की देने का विचार किया जा रहा है। हमारी खुशी और बढ़ गई। सुना है कश्मीर की मक्की बहुत मीठी होती है चलो वही दे दो। S.P. रैना ने कहा इस भ्रम में मत रहना कि आप को कश्मीर की मक्की मिलेगी क्योंकि यह मँहगी है आप को जम्मू वाली देसी मक्की मिलेगी। आज पांच—छः और कश्मीरी मुस्लिम कैदी जेल में लाए गए उन में एक बुर्जुग सफेद दाढ़ी वाला भी था। बच्चा बैरक के सामने से गुजरने पर एकदम बोल उठा शाबाश, आप लोगों की हिम्मत और बहादुरी पर, खुदा पर भरोसा रखो जीत आप लोगों के कदम चूमेगी। मेरे नन्हे शेरों, उटे रहो, "हिम्मते मर्दा मददे खुदा।" आप लोगों ने और खासकर इन मासूम बच्चों ने इस जालिम हुकूमत को जो कुर्बानियां दी हैं वो कभी जाया नहीं जा सकती। मैं हैरान हूं, चौदह—चोदह, पन्द्रह—पन्द्रह साल के बच्चे इस दोजख की आग का कितनी बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। सात—आठ महीनों से इन मासूम फरिश्तों के फूल से चेहरे मुर्झा गए पर क्या मजाल किसी के चेहरे पर गमी या उदासी के निशान हों। शाबाश मेरे बहादुरों उटे रहो अब एक ही झटके की कसर है अल्लाह जरूर——इतना ही कहने पाया था कि सिपाही ने आ कर कहा चलो आप की जमानत हो गई है। यह लोग उसी दम वापस चले गए।

56



वो लोग तो ज़मानत होने पर वापस चले गए पर मेरे दिल में एक अजीब सा विचार छोड़ गए। इस भूमि में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे चलाए जा रहे आन्दोलन की सराहना करते हैं और वे भी चाहते हैं कि हिन्द से हमारा रिश्ता अटूट हो। यह लंगड़ा रिश्ता न रहे धारा 370 जल्द से जल्द खत्म हो और यहां पर मनमानी करने वालों की हुकूमत खत्म हो। उस बुजुर्ग की बातें सुनकर हमारे हौंसले और बढ़ गये। 6 ज्येष्ठ—बारिश फिर शुरू हो गई सर्दी बढ़ गई सारा दिन कम्बल लपेट बिस्तर में बैठे रहे। 7 ज्येष्ठ बारिश बन्द है। आज

चीफ ने एक कड़ाही और छलनी बनाने का आदेश दिया। आशा हुई कि अब मक्की और गुड़ मिलने लगेगा। पर दिल में विचार आया कि दुनियाँ भर का झूठ कश्मीरियों के हिस्से में आया है न मालूम कब तक टालते जाएंगे। मैं अपने मन में सोच ही रहा था इतने में छोटी उम्र का सुन्दर सा लड़का रघुनन्दन राजौरी वाला हमारे पास आ बैठा। उसे देख एक साथी ने कहा 'धन्य है यह लड़का जिसने पुलिस की बहुत मार पिटाई के बाद भी कुछ नहीं बताया।' मैने उससे उसकी आपबीति सुनाने का आग्रह किया। वह बोला 21 माघ को पुलिस ने हमारे घर छापा मारा और तलाशी में कुछ पर्चे मिल गए। वे मुझे हथकड़ी लगा थाने ले गए। जगदीश शास्त्री का पता पूछा। मैने कहा मुझे नहीं मालूम। उन दिनों जगदीश शास्त्री हमारे प्रान्त में काम करता था। S.H.O. ने जोर से कहा मुझे मालुम है कि जगदीश हर रोज़ तुम्हारे घर आकर ठहरता है। मैने साफ जवाब दिया मुझे नहीं मालुम। S.H.O. ने एक ज़ोरदार चांटा मेरे मुंह पर मारा। सिपाहियों ने लात और घूंसों से मेरी जोर दार पिटाई की मैं बेहोश हो गया। पानी के छींटे मेरे मुंह पर मार मुझे होश में लाया गया और फिर वह प्रश्न-जगदीश का पता बताओ। मैने फिर वही जवाब दिया मुझे नहीं मालूम और यदि मालूम भी होता तो आपको हरगिज़ नहीं बताऊंगा चाहे मार भी डालो। यह जवाब सुन 'लालमन' S.H.O. आगबबूला हो गया और धड़ाधड़ मेरी पिटाई फिर शुरू कर दी। लगातार छः दिन मुझे पीटा जाता रहा और उलटा लटकाया जाता आखिर जब मेरा मुंह न खुलवा सके तो अदालत में मेरा चालान पेश कर दिया। अदालत ने नौं माह की कैद का हुक्म दिया तब उस दुष्ट 'लालमन' से मेरी जान छूटी। अब आपके साथ जेल में रहकर आनन्द ही आनन्द, हां कभी छाती में दर्द होता है और थूक के साथ खून भी आ जाता है बाकी सब ठीक है। यह थी उस मासूम लड़के की आपबीति। मन में विचार आया कि कैसे उस पापी का हाथ इस मासूम लडके की तरफ उठता था।

8 ज्येष्ठ— आज शाम जब रोटी बांटी गई तो ऐसा लगा रोटी वज़न में कम है। जब तराजू मंगवा कर वजन करवाया गया तो रोटी छः छटांक निकली। हम सबनें रोटी खाने से इन्कार कर दिया। हम सब ने कहा अभी मक्की तो मिली नहीं रोटी पहले ही कम हो गई। रिपोर्ट S.P. के पास गई उसने कहा तीन आदमी मेरे पास दफ्तर आकर बात करो। सबने विचार करने के बाद 'चतरू राम डोगरा, कुंज लाल और मेरा नाम' सुझाया गया। हम तीनों S.P. से मिलने गए। मुझे और कुन्ज लाल को डयोढ़ी में बिठा कर डोगरा साहब को दफ्तर में बुलाया। हम डयोढ़ी में बैठे थे इतने में दो कश्मीरी कैदी जो अदालत में पेशी पर गए थे वापस आए। सर्वानन्द दरबान ने उससे दो—दो आने रिश्वत लेकर तलाशी का फर्ज़ पूरा किया और कहा सब ठीक है। इतने में माखन लाल हैड वार्डन आ गया उसने फिर उनकी तलाशी ली और सिग्रेट तम्बाकू और पैसे निकाले और कहा मेरा हिस्सा दिए बगैर तुम यह चीज़ें अन्दर नहीं ले जा सकते। उन्होंने एक—एक आना हैड वार्डन को दिया तो उसने उनके तम्बाकू सिग्रेट वापस कर दिया। मेरी अन्तित्मा रो रही थी कि यह लोग एक आना तक रिश्वत ले लेते हैं। शायद उनकी आत्मा भूखी थी। इतने में डोगरा साहब अन्दर से आए और कहा S.P. ने आज के लिए माफी मांगी है और यकीन दिलाया फिर ऐसा नहीं होगा। मैने कहा डोगरा साहब माफी मांगने से इसका क्या बिगड़ा कम से कम एक मन अनाज इसने बचा लिया।

9 ज्येष्ठ— आज चावल एक छटांक कम मिले और साथ एक छटांक मक्की भी मिल गई। गुड़ के लिए पूछने पर जवाब मिला वो भी दो एक रोज़ में मिल जाएगा। आज शाम जो सब्जी खाने को मिली वो गली सड़ी और एक—एक पत्ते के साथ हज़ारों कीड़े यह सबने खाने से इन्कार कर दिया। चीफ आया रोटी उठवाई और सबको बैरकों में बन्द कर दिया और कहा 'मरो भूखे'। रात 12 बजे S.P. और चीफ दोनो बैरक खुलवा अन्दर आये और कहा आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए मैं खुद नहीं चाहता कि गली सड़ी सब्जी आपको दूं मगर वो बेईमान ठेकेदार ने यह सब्जी लंगर वालों को दी। चाहे कसम ले लो। मैं ठेकेदार से जवाब मांगूगा। मैने कहा रेणा साहब हम पिछले चार महीनों से आपकी कसमें सुनते आ रहे हैं कैसे आप पर विश्वास किया जाए। वह बोला अब जो भी सब्जी लंगर में आएगी आपके आदमी उसको साफ किया करेंगे पर आज खाना खा लो। अन्त में सब ने नमक के साथ रोटी खाई।

12 ज्येष्ठ— आज खाने में गुड़ भी मिलना शुरू हो गया राशन दो छटांक कम हो गया उसकी जगह एक छटांक गुड़ एक छटांक मक्की।

13 ज्येष्ठ— धारा 3 के कैदियों को आज से स्पैशल खुराक मिलने लगी। सुबह दो सब्जियां, दोपहर को मक्की और गुढ़ शाम को एक—एक कप चाय और रात को फिर दो सब्जियों के साथ रोटी। बाटी और डिब्बों के साथ एक एक मिट्टी का प्याला भी मिल गया।

. 16 ज्येष्ट— आज सतपाल अखनूर वाले ने शिकायत की कि रोटी में रेत है। गुलाम मुसतफा हैड वार्डन ने सतपाल को पकड़ 'कुक्कड़खाना' में बन्द कर के नाई को बुला कर उसके सर के बाल, दाढ़ी मूच्छें सफाचट करवा दीं मानो उसने अपनी तरफ से बहुत बड़ी सजा दी। गुलाम मुस्तफा अपने बहनोई मिर्ज़ा अफज़ल बेग के साथ जम्मू रहता था। मिर्ज़ा की कोठी पर एक हरिजन माली काम करता था उसकी लड़की के साथ इस गुलाम मुस्तफा ने जबरदस्ती मुंह काला किया इससे जम्मू में शोर मच गया और यह पकड़ा गया उन दिनों महाशा नाहर सिंह हरिजन नेता था। केस अदालत में गया नाहर सिंह ने तमाम हरिजन कौम से चन्दा जमा करके मुकद्दमा लड़ना शुरू किया। मिर्जा बेग ने मुल्ज़िम की सफाई में बयान दिया कि यह केस पुलिस ने बिल्कुल झूठा बनाया है। जिस दिन की यह घटना है गुलाम मुस्तफा सारा दिन मेरे साथ रहा। पर अदालत की कार्रवाई जारी रही। ऐसा लगा कि मुल्ज़िम सज़ा पा जाएगा। मिर्जा बेग ने नाहर सिंह को बुलाया पर्दे में क्या बात हुई कि नाहर सिंह ने मुकद्दमें की पैरवी छोड़ दी पर फिर भी अदालत ने गुलाम मुस्तफा को तीन साल कैद की सजा दी। अभी सज़ा चल ही रही थी कि शेख साहिब की हुकूमत आ गई। धड़ाधड़ यह खूनी और कातिल बाहर आने लगे उनमें यह दुष्ट भी बाहर आ गया। अब भी उसकी 1/2 साल की कैद बकाया है और यही गुलाम मुस्तफा हैड वार्डन बना हुआ है।

17 ज्येष्ट — जैसा कि बार — बार हम लोगों को कहा जाता था कि कश्मीरी बहुत चोर हैं अपने—अपने कम्बल सम्भाल के रखो, आज बनारसी दास विश्नाह वाला धूप में कम्बल बिछा के बैठा था। पानी पीने बैरक में गया आने पर देखा कम्बल गायब। बहुत तलाश करने पर भी न मिला। चीफ से शिकायत की उसने तमाम कश्मीरी कैदियों को इकट्ठा करके खूब डांटा और दबाव डालने पर कम्बल मिल गया। चीफ ने कहा मैने बार — बार कहा है कि अपना सामान सम्भाल के रखो अगर 5 मिनट की भी देरी हो जाती तो कम्बल कभी न मिलता।

पीछे किसी अध्याय में मैंने पांच जंगी कैदियों के बारे में लिखा था जो रियास्त की मिलिशिया फौज से बागी हो हथियार ले पाकिस्तान जाते बार्डर पर पकड़े गए थे उनमें से मोहम्मद अली जो सिपाही था उसको छोड़ बाकी जमादार सैद उल्ला, गुलाम मोहम्मद रहमान और सूबेदार अब्दुल गनी जिनको स्पैशल क्लास दी गई थी सब कैदियों से अलग एक बैरक में रखा था। वहां किसी को भी जाने न दिया जाता था। पर मैं किसी न किसी तरह वहां पहुंच गया, एक तो मुझे लिखने का शोंक दूसरे उनके हालात जानने का। उसके साथ ही अनन्ततनाग के मशहूर मुकदमा के कैदी मोहम्मद दीन वकील, डा. अब्दुल मजीद ओर स्कूल मास्टर सैयद साहिब से मिलने का मौका मिला। वो सब शेख हुकूमत के खिलाफ थे। कहने लगे दफा 3 के अनुसार हमे दो साल से यहां बन्द रखा गया है। हम पर इल्ज़ाम यह लगाया कि हम लोगों ने महाराजा हिर सिंह के बंगले को जलाने की कोशिश की। हमने बार—बार गुजारिश की कि हम पर खुली अदालत में मुकदमा चलाया जाए। हम बता देंगे कि बंगला जलाने में किसका हाथ है। महाराज के बंगले का सारा कीमती सामान मिर्जा अफजल बेग के घर गया है। इस

लूट को छुपाने की खातिर बंगले को आग लगा दी। जब हम लोगों ने यह पर्दा खोलना चाहा तो रातों रात हमें दफा तीन के अनुसार गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया। और हर दो महीने के बाद हमारी सज़ा बढ़ा दी जाती है। एक बार हमने किसी तरह पंडित नेहरू तक आवाज़ पंहुचाने की कोशिश की पर प. नेहरू शेख साहिब के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते। वो तो उसे आसमान से कोई उतरा हुआ फरिश्ता समझते हैं। यह बातें हो ही रही थी इतने में एक सिपाही हाथ में डाक लेकर आ गया। डाक में, शैली राम हरिजन जो जम्मू का रहने वाला था उसका भी पत्र था। पत्र से पता चला कि उसकी माँ का देहांत हो गया है वो जोर—जोर से रोने लगा क्योंकि उसका दुनिया में सिवाय अपनी माँ के और कोई न था और साथ ही यह भी लिखा था कि उसकी बकरियां चोरी हो गई हमने उसे माफी मांग कर घर जाने को कहा, वो बोला अब जाकर क्या करूंगा यदि बीमारी पर पता चलता तो शायद चला भी जाता माँ का संस्कार गांव वाले ने कर ही दिया होगा।

18 ज्येष्ट— हमारे सामने वाली बैरक में एक छोटी उम्र का लड़का लाया गया जिसने अपने मालिक को जो एक डाक्टर था ज़हर दे कर मार दिया था। शायद इसकी नज़र उसकी किसी कीमती चीज़ पर पड़ गई होगी।

19 ज्येष्ट— दोपहर को चीफ सिपाहियों के साथ भागता एक बैरक की तरफ गया। वहां एक कश्मीरी कैदी के बिस्तर की तलाशी ली। बिस्तर से उसे छः रोटियां छुपाई हुई मिली। मालूम हुआ ये लोग रोटियाँ दाव पर लगा जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने का दाना वो मुंह में डाल निगल गया पर जीती हुई रोटियाँ पकड़ी गई। दो तीन जुआरी पकड़ कर (पैन्दा खां) के हवाले किये जो उनको मारता पीटता संगीन कोठरियों की तरफ ले गया।

mmu Digitized by ecameoth

CC-0. Nanaji Deshmuk

सत्रह

20 ज्येष्ठ— आज जम्मू से सत्याग्रहियों का एक और ग्रुप यहाँ लाया गया। वो 37 थे। आते ही उनकों संगीन कोठरियों में ले जाकर पहले वाले कैदियों को निकाल बैरक के बजाए दूर मिस्तरी खाना के पीछे वाली बैरक में, जिन की दीवारें हम लोगों ने बनाई थी, रखा गया। आज जो खाना हमें मिला, दाल पानी जैसी पतली थी। पूछने पर पता लगा जो 37 नए आदमी जम्मू से आए उनके लिए सिर्फ आटा मिला था, दाल नहीं मिली। इस कारण इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल कर इसी को पूरा किया गया। जो आदमी संगीन

कोठिरयों से निकाल मिस्तरी खाना के पीछे बन्द किए गए थे, न ही वहाँ पानी और न ही बिजली है। यहाँ से घड़े भर—भर उनके लिए पानी ले जाया गया क्योंकि उन लोगों को तो हम से मिलने नहीं देना चाहते और जो लोग संगीन कोठिरयों में बन्द किए गए, उनको पानी भी लोहे के लगे फाटकों की सलाखों से दिया गया। 23 ज्येष्ठ, आज फिर कर्नल रामनाथ चोपड़ा जेल में निरीक्षण के लिए आया। हमने बड़े जोर से जेल वालों की शिकायत कर्नल से की। कर्नल ने उन शिकायतों को जल्दी दूर करने का आश्वासन दिया। हमने कहा, कर्नल साहब, आप संगीन कोठिरयों में बन्द किए सत्याग्रहियों को भी देखें। उन पर कितना जुल्म हो रहा है। कर्नल एस. पी. को ले संगीन कोठिरयों की तरफ चला गया। हो सकता है, उन लोगों ने भी कर्नल से अपनी बेबसी बयान की हो और जेल वालों की शिकायत की हो। क्योंकि उसी रात संगीन कोठिरयों से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रही।

28 ज्येष्ठ, मौलाना आज़ाद कश्मीर आ रहे हैं। कल ईद है। वो तमाम लोगों के साथ ईद की नमाज़ अवा करेंगे। ऐसा "खिदमत समाचार पत्र" में पढ़ा। इधर जेल में तमाम मुसलमान कैदी ईद मनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं पर बेचारे कैदियों की ईद क्या और बकरीद क्या। जिन बैरकों में मुसलमान कैदी हैं, आज 29 ज्येष्ठ उनका पवित्र त्यौहार ईद है। खुशी है। पर शायद चाय पीने और गाना गाने बजाने के सिवाए और कुछ नहीं। आज एक—एक आदमी ने दस—दस बार कहवा पिया होगा। आज इनकों काम से भी छुट्टी है। हल्की—हल्की बारिश हो रही है। मौसम बड़ा सुहावना है। मेरे सामने वाली बैरक में सारे इकट्टे हुए और घड़े की थाप पर लगे राग अलापने। गाना तो समझ में नहीं आ रहा था पर उन सब का इकट्टे मिलकर गाने का अपना ढंग था। एक आदमी मध्य में बैठा घड़ा बजा रहा है। बाकी सब सुर से सुर मिला लम्बी तानें निकाल रहे हैं। आज यह भूल गए हैं कि हम कैदी हैं और जेल की चारदिवारी में बन्द हैं। मैने उनकी बैरक में जाकर देखा, बहुत आनन्द आया। अचानक बैरक के एक कोने में दृष्टि गई। एक पतले से शरीर का कैदी सबसे जुदा, अलग सर झुकाए बैठा आँसू बहा रहा है। मैने एक से पूछा, यह आज की खुशी में क्यों शामिल नहीं हो रहा। उसने कहा, बाबूजी यह जब से जेल में आया है, तब से रोता रहता है। हमारे बार—बार कहने पर भी आज दिन भर इसने कुछ नहीं खाया। मैने उसके

कन्धे पर हाथ रख तसल्ली देकर कहा, उठो। खुदा पर भरोसा रखो। वो सब ठीक करेगा। इतना कहने की देर थी, वो फूट—फूट कर रोने लगा। बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया। बोला, घर में बहुत गरीबी है। मज़दूरी पर गुज़ारा था, रोटी चलती पर अब पाँच—छः साल से मज़दूरी भी नहीं। हर जगह टक्करें मारी, कहीं रोज़ी नहीं मिली। न ही मुझ जैसे गरीब को किसी ने उधार दिया। मैने और मेरी बीवी ने भूख सहनी सीख ली पर बच्चों का रोना नहीं देखा जा सका। एक ज़मींदार के घर चोरी अन्दर जाकर थोड़े से चावल चादर में बाँधे। निकलने की सोच ही रहा था कि घर के लोग जागे। वहीं पकड़ा गया।

अदालत ने तीन माह की सज़ा सुनाई। मुझे तो दोनो समय भरपेट न सही, आधापेट रोटी और चावल मिल रहे हैं पर मेरे बीवी और बच्चों पर क्या बीतती होगी। जिनका पेट भरने के लिए चोरी करने निकला था। वो भूख से न मालूम जिन्दा हैं या मर गए। मैं ईद की खुशी में क्या शामिल हो सकता हूँ। उसकी कहानी सुन आँखों में आँसू आ गए। घड़ा बजता रहा, गाने होते रहे। मैं सब छोड़ अपनी बैरक में चला आया। दो आषाढ़—पता लगा मौलाना आज़ाद हवाई जहाज से देहली वापिस चले गए और यह भी सुनने में आया कि वो यहाँ से बिना चाये पिए गुस्से में वापिस चले गए। ईद के दिन शेख ने रेडियो पर जो भाषण दिया वो भारत के खिलाफ और पंडित नेहरू पर कटाक्ष किया गया था। उसने कहा था, "कश्मीरी लोग अपनी किस्मत का फैंसला आप करेंगे। किसी को कोई अधिकार नहीं कि दिल्ली के बन्द कमरे में बैठ हमारी किस्मत का फैंसला करे। हम बेजान लाशें नहीं और न ही हम मिट्टी के पुतले हैं। किसी को कोई हक नहीं कि हमको बेचा जाए। यह जो प्रजा परिषद वाले आंदोलन कर रहे हैं। यह हो नहीं रहा बल्कि इस को करवाया जा रहा है। हमें हिर सिंह से आज़ादी, आज़ाद रहने के लिए बहुत सी कुर्वानियां दे कर हासिल की। न कि हिन्दोस्तान और पाकिस्तान के गुलाम बनने के लिए। हमारी कौम लगातार 20 साल से मुस्लिम कान्फ्रैंस, पोलिटीक्ल कान्फ्रेंस और अब नेशनल कान्फ्रेंस के नाम कुर्बानियां देती आ रही है। उस कौम में अब भी वही जज़्बात और वोही खुद्दारी जिन्दा है। कोई भी आदमी दिल्ली या लंदन में बैठ हमारी किस्मत का फैंसला नहीं कर सकता।"

ऐसी ही यह तकरीर 16 जून 1953, 3 आषाढ़ समाचार पत्र खिदमत में पढ़ने को मिली क्योंकि उन दिनों भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर के झगड़े पर बातचीत हो रही थी। बहुत सी बातें जुबानी सुनने में आ रही थी कि कश्मीर में हालात हर रोज़ बिगड़ती जा रही है। इसी कारण मौलाना आज़ाद नाराज़ होकर वापिस चले गए क्योंकि हिन्द के प्रति कश्मीर के लोगों में ज़हर भरा जा रहा है। शेख ने मौलाना के नाराज़ होकर वापिस जाने की कोई परवाह नहीं की। ईधर बख्शी गुलाम मुहम्मद और शेख की आपस में नाराज़गी दिखाई देने लगी क्योंकि ईद के रोज़ जामा—मस्जिद में बख्शी ने ईद की नमाज़ लोगों के साथ जमीन पर बैठ कर पढ़ी और शेख की

तकरीर भी मंच पर शेख के साथ न बैठकर जमीन पर बैठ कर सुनी। ऐसा जान पड़ता है कि शेख सुल्तान बनना चाहता है। 19 जून, आज फिर हल्की—हल्की बारिश हो रही है। मौसम बड़ा सुहावना हो गया है। मगर हमारे साथी जो संगीन कोठिरयों में बन्द हैं, वो हवा और रोशनी से महरूम हैं। आज ''खिदमत समाचार पत्र'' में पढ़ा कि कश्मीर में बहुत सी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। कुछ आदमी फिर पोलिटीक्ल कान्फ्रैंस का झंडा उठा यह नारे लगा रहे थे। हिन्द की फौज वापिस ले जाओ। रायशुमारी कराई जाए। यह हुकूमत तोड़ दो। हिन्द की फौज और रूपया हमें नहीं चाहिए। जो पकड़े गए, उनमें गुलाम महिउद्दीन करा, करा अब्दुल लतीफ और मुहम्मद अमीन नज़मी के नाम शामिल हैं और इसी किस्म के नारे चार रोज़ पहले शेख ने जुम्मा की नमाज़ के पहले कहे थे। हमें नहीं चाहिए, हिन्द की फौज और रूपया। अगर हिन्द वालों को अपनी फौज और रूपए पर मान है तो ले जाओ अपनी इमदाद। उसी दिन बख्शी गुलाम मुहम्मद ने बयान दिया, "कुछ लोग जब कि कश्मीर चारों ओर दुश्मन से घिरा हुआ है, आज़ाद रहने के ख्वाब देख रहे हैं। या तो वो स्वयं पागल हैं या दुनिया को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।"

जब पोलिटीक्ल कान्फ्रेंस वालों ने इस किस्म की आवाजें निकालनी शरू कर दीं और स्वयं शेख ने भारत के विरूद्ध बयान दिया। कश्मीर की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होने लगी। सैलानी लोग जो श्रीनगर सैर के लिए आए थे, वो धड़ाधड़ वापिस जाने लगे। 6 आषाढ़, आज जेल में कोई अजीब बात होती दिखाई दे रही है। सारा जेल स्टाफ ईधर-उधर दौड़ता फिर रहा है। हमारे तीन-चार आदमी जो सब्जी साफ करने जाते थे और न ही किसी भी बैरक से किसी भी आदमी को बाहिर निकलने दिया जा रहा है। कुछ बाटियाँ, कम्बल जेल

से बाहिर ले जाए जा रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि जेल के बाहिर एक और जेल बनाई जा रही है। सुनने में आया, श्री उमाशंकर त्रिवेदी श्रीनगर आए हैं। वो डाक्टर मुखर्जी का केस अदालत में लड़ेंगे। आज उसी की पेशी है। 7 आषाढ़, आज लाल सिंह तहसील R.S. Pura इन्द्रनाथ, संसार सिंह, जयदेव सिंह गुड़ा सलाथियां वाले अपनी सज़ा काट घर जा रहे हैं। उनको भी जेल वालों ने एक पैसा फी मील के हिसाब से दिया। उन्होंने बहुत शोर मचाया पर किसी ने नहीं सुना। आठ आषाढ़, आज तहसील साम्बा में सिद्ध स्वांखा में बड़ा भारी मेला लगता है। यहाँ श्रद्धालु लोग बड़ी-बड़ी दूर से आते हैं। साल 47 से पहले वाली वो रौनक अब नहीं। उन दिनों पंजाब, लाहौर और पैशावर तक से लोग पवित्र स्थान पर मत्था टेकने आया करते थे। अब हर रोज़ खिदमत समाचार पत्र से पता लगने लगा कि शेख हिन्द सरकार के खिलाफ जोरदार तकरीरें कर रहा है। इससे हिन्दू सिपाही एकदम बदल गए। हमसे बड़े प्यार और नर्मी से बर्ताव करने लगे और कहने लगे, हम लोग तो पहले ही कश्मीर में थोड़े से हैं। हमारा क्या बनेगा। सच जानो, यह जो आंदोलन आप कर रहे हैं, हमारा दिल आपके साथ है। पर क्या करें, ऊपर वाले अफसर मुसलमान हैं।

मैं दिल ही दिल हँसने लगा, पर इन पर रहम भी आया। यह तो सचमुच गिरगिट हैं जो हर दो मिनट के बाद अपना रंग बदलता हैं। किचन के साथ ही अस्पताल के दो कमरे हैं। उसके साथ एक छोटा सा कमरा और है। एक दिन उधर नजर गई। देखा, दो बेजान लाशें। नहीं मालूम कब से पड़ी यहाँ सड़ रही हैं। मगर उनमें कुछ हरकत हुई। बदन के रौंगटे खड़े हो गए। इनमें एक मुज्जफराबाद का मुस्लिम कैदी, जो 1947 के हमला करने वालों में से गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया था। बहुत लम्बा चौड़ा और कभी बहुत सेहत वाला नौजवान रहा होगा। जैसा कि उस सूखे हुए ढाँचे से दिखाई देता है। उसके माथे पर जड़ी दो मोटी-मोटी आँखें देखने वाले पर दहश्त तारी कर देती हैं पर अब वो उठ भी नहीं सकता। नामुराद मर्ज़ से उसका सारा जिस्म सड़ गया है। जगह—जगह से पीक निकल रही हैं मिकखयां भिनभिना रही हैं। बदबू इतनी कि कमरे में खड़ा भी हुआ नहीं जाता सारा दिन अपने बिस्तर पर पड़ा मौत की घड़ियाँ गिन रहा है ओर दूसरा एक कश्मीरी मुसलमान सूखकर बिल्कुल

CC-0. Manaji Desturnika

काँटा हो गया है। शरीर में मुड़ी भर हिडडयों के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता मानों लकड़ी के टाँचे पर मामूली से कपड़े का गिलाफ चढ़ा दिया है।

दोनो मायूस नज़रों से हर आने जाने वाले को देखते रहते हैं। बड़ी हैरानी हुई कि इन दोनो की जान कितनी बेशर्म है जो इस सड़े-गले ढाँचे से नहीं निकल रही। यूँ जान लो, कानून अपना फर्ज़ पूरा करने के लिए लाशों को सज़ा दे रहा है। मैंने चीफ से पूछा, यदि आप इन दोनों को बाहिर सड़क पर फैंक दे तो कानून का क्या बिगड़ेगा। हो सकता है, बाहिर जाकर इनका ईलाज होने से इनकी जान बच जाए। पर कानून हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। इतना कह चीफ चला गया। मैने सोचा, यह तो नहीं पर सज़ा पूरी होने तक इनकी लाशें बाहिर जाएंगी। मैने डाक्टर को कभी उनकी तरफ जाते नहीं देखा। दोनो कूड़े के ढेर की तरह पड़े सड़ रहे हैं। यही है इन्सान का बनाया हुआ कानून, जिसकी नज़रों में एक इन्सान की जान की कीमत सड़े-गले फल की तरह है। जो जान दुनिया भर की दौलत खर्च करने पर भी नहीं मिल सकती। किस तरह मिट्टी में मिलाई जा रही है। नौ आषाढ़, आज हंसराज और वही अखनूर वाले दोनो किसी बात पर आपस में झगड़ पड़े। कारण कुछ भी नहीं था पर बेकार पड़े-पड़े दोनो चिड़-चिड़े हो गए थे क्योंकि बेकार आदमी का दिमाग शैतान की मशीन होती है। झट गुलाम मुस्तफा ने बख्शी को पकड़ संगीन में बन्द कर दिया। शाम को जब चीफ आया तो कहने पर बख्शी को संगीन से बाहिर निकलवाया गया। आज कुछ और साथी भी संगीन कोठरियों से हमारी बैरक में लाए गए। उनमें एक थे, ध्यान सिंह गाँव पूल्लन तहसील बसोहली के। ध्यान सिंह ने बताया, 25 माघ को गाँव बिलावर तहसील बसोहली में प्रजा परिषद् का जलसा हो रहा था। तीन-चार हज़ार के लगभग जनता प्रअमन बैठी जलसा सुन रही थी। पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुँध लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लोगों को भागने का समय नहीं मिला।

500 लोग जख्मी हो गए। बहुत से बच्चे और बूढ़े पाँव तले कुचले गए। भागती हुई जनता के पीछे पुलिस वाले लाठियां बरसाते दौड़े। जो लोग बाज़ार में सौदा खरीदने आए थे, इन शैतानों ने उन पर भी रहम नहीं किया। 33 आदमी गिरफ्तार करके थाना बिलावर में बन्द कर दिए। रात को चूनी लाल और मलिक सब इन्स्पैक्टरों ने उन लोगों को मार—मार कर मुआफी मांगने के लिए कहा। 15 दिन थाना में उन लोगों की पिटाई होती रही। आखिर तब तक बहुत से लोग मुआफी मांग चले गए। पर गुर प्रकाश गाँव किशनपुर मनवाल, चौधरी लाज सिंह गाँव दरोंग, नथ्था सिंह गाँव जनौटा, भक्त राम गाँव भिड़ना, अमृता गाँव डडौड़ा ने मुआफी नहीं मांगी। उन लोगों की हर रोज़ पिटाई होती रही। 25 फागुन गाँव पल्लन, जो बिलावर से पाँच मील के फांसले पर है, सवेरे चार बजे मेरे मकान को चारों ओर से घेर लिया। उस रात ठाकुर स्विणदेव सिंह गुड़ा सलाथियाँ वाले मेरे ही घर थे। भागने का

9C-0. Narvaji Deshmukot ipran BJP65 mmu Digitized by Bandori 32 6 8 90

बहुत प्रयत्न किया पर भाग न सके। पकड़े गए। मुझे मार—मार कर अधमरा कर दिया। मेरी माँ भी पास खड़ी रो रही थी, सहन न कर सकी। मेरे ऊपर लेट गई। पर गुरबक्श सिंह नायक मिलिशिया और मलिक S.H.O ने मेरी बुढ़ी माँ पर भी रहम नहीं किया। मार—मार कर मेरी माँ का बाजु तोड़ दिया। यह देख मुझसे सहन न हो सका। जोश में आकर उठने की हिम्मत की पर मलिक S.H.O ने बूट की जोरदार ठोकर मारी। मैं मुँह के बल ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मलिक ने कहा, हरामज़ादा बहाना करता है। दो सिपाही पाँव से पकड़ मुझे घसीटने लगे। एक कंकर मेरी आँख में लगा। मेरी आँख सदा के लिए जाती रही, जैसा की आप देख रहे हैं।

मेरी पत्नी ने भाग कर किसी के घर शरण ली। माँ बेहोश पड़ी थी। मेरे घर में उन पुलिस वालों ने वो लूट मचाई, रामायण के मारीच और सुवाहु की याद ताजा की दी। जब मुझे होश आया तो मेरी आँख से खून बह रहा था पर किसी ने मुझे डाक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी। उसके बाद मेरे बहनोई तुलाराम, गाँव तरालता को भी दुनीचन्द, अधरूराम, लक्ष्मण दास, केसर चन्द के साथ पकड़ मारते—मारते उनको भी हवालात में बन्द कर दिया। रात भर उनकी जोरदार पिटाई होती रही। सारी रात चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। जबिक उन लोगों का इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं था, केवल इसलिए कि वो मेरे रिश्तेदार थे। स्वर्णदेव सिंह आदि तीन आदमी मेरी ही साथ हवालात में रखे गए। आँख के कारण मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। मेरी हालत बहुत खराब देख डाक्टर को बुलाया गया। डाक्टर ने कहा, कंकर लगने के कारण इसकी आँख सदा के लिए चली गई है। अठारह दिन के बाद हम सब को अदालत में पेश किया। वहां हमें छ:—छः महीने की कैद और दो सौ रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। किसी ने मुझे यह सुनाया कि जुर्माना के लिए मेरे घर से पुलिस वाले एक भैंस खोल कर ले गए। इतना ही कहा था कि बूढ़े गिलगती बिगुलर का बिगुल जोर से बज उठा।



बिगुल इतने जोर से बजा, जिससे सारी जेल गूँज उठी। सिपाही लोग ईधर—उधर दौड़ने लगे। एक दम भगदड़ मच गई। तमाम कैदियों को एक दम बैरक में बन्द कर दिया। हम सब हैरान हो गए कि क्या हो गया। कुछ पता न चल सका। दो घंटे बाद तमाम बैरकें खुल गई। बिल्कुल शांति दिखाई दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूछने पर पता चला, एक कैदी जो दूसरे कैदियों के साथ बाहिर लकड़ियां लेने गया था, भाग गया था। वो उड़ी का रहने वाला था और चार महीने की सज़ा काट रहा था जिसमे से वो एक महीना काट चुका था। भाग तो गया पर उसकी किस्मत में बाहिर की हवा नहीं लिखी थी। जेल की वर्दी होने की

वजह से पुलिस के हाथों पकड़ा गया और फिर जेल में लाया गया और आते ही उसको संगीन कोठरी में बन्द कर दिया। दोपहर को सब इंस्पेक्टर अमीर अहमदउल्ला बड़ा सा टोप पहने साहिब बना जो कुछ दिन बनिहाल में भी रहा था, सिपाहियों को साथ ले जेल में आया। यह आदमी दुनिया भर का झूठा और बेइमान, एक कोने में जेल की दीवार का माप लेने लगा। जेल वाले सिपाहियों ने लिखवाया कि जो कैदी भाग गया था, वो इस दीवार से होकर बाहर कूदा। यह बात अक्ल से परे दिखाई देती है कि एक मामूली कैदी इस दीवार को कैसे फाँद सकता है। यदि यह ड्रामा न किया जाता तो जेल वालों पर यह जुर्म आता था कि कैदी को बिना हथकड़ी और बेड़ी लगाए फाटक के बाहर क्यों जाने दिया। पुलिस यह झूठे बयान ले चली गई। 23 जून, आज का दिन भारत वर्श और हिन्दुओं के लिए दुर्भाग्य पूर्ण गिना जाएगा। यदि आज का सूरज न ही निकलता तो अच्छा था। आज सारे सत्याग्रही कैदियों को संगीन कोठरियों से बाहिर लाया गया। 26 दिन के बाद इन लोगों ने रोशनी और हवा देखी। सबके चेहरे बड़े अजीब दिखाई दे रहे थे। ऐसा दिखाई देता था मानों पीले रंग की बेजान लाशें चल फिर रही थी। सबने एक ही बात बताई कि पैन्दा खाँ और मुहम्मद अली के हाथों कई-कई बार हमारी पिटाई होती रही। हमारा कसूर बस इतना ही था कि हमने कर्नल राम नाथ चोपड़ा के सामने जेल वालों की शिकायत, पानी न मिलने की शिकायत और डाक्टर अमरनाथ रैणा की शिकायत की थी कि बार-बार रोने चिल्लाने पर भी हमे दवाई देनी तो दूर ऊपर से हमारा खाना भी बन्द किया जाता था। पर जो लोग डाक्टर को कुछ घूस देते, उन्हें स्पैशल खुराक और दूध दिया जाता था। कर्नल चोपड़ा ने हैरान होकर पूछा, "घूस, वो कैसे"? हममें से एक ने कहा, यदि विश्वास न हो तो डाक्टर के घर तलाशी लेने पर आपको गजेह सिंह पोगल प्रस्तान वाले का गर्म कोट वहां मिलेगा। वो कोट लेकर डाक्टर ने कहा था, यदि यह कोट नया होता तो पूरा एक महीना दूध लगा देता। पर कोट पुराना था। इसलिए आपको दस रोज दूध मिलेगा। गजेह सिंह मान गया सो उसको दस रोज दूध मिलता रहा। ऐसी और भी कई शिकायतें कर्नल चोपड़ा के सामने रखी गईं। कर्नल तो चला गया पर शिकायत करने वाले, हम लोगों की, कई-कई रोज़ पिटाई होती रही। जो हमारे साथी संगीन कोठरियों से आए थे, उनमें एक हीरानगर के सत्याग्रही थे। उनसे हीरानगर गोली काण्ड जो उन्होंने अपनीं आँखों देखे थे, जाने। नाम तो मुझे उनका याद नहीं। जिस

(D) Cc. Namay Destingukh Jibrary 8JP, Jammu. Digitized by eleakgoth 3 6 9

कागज़ के टुकड़े पर उनका नाम लिखा था, वो फट जानें के कारण नाम भूल गया। मैं आपको फिर याद दिला दूं, मेरे पास न ही कोई कापी थी और न ही डायरी। सिगरेट की डिबिया या बाहिर घूमने से छोटे से छोटा पूर्जा भी मिलता, मैं उस पर लिखता और उन कागज़ों को कहाँ छुपाता, यह पर्दे में ही रहने दो। हाँ, उस सज्जन ने बताना शुरू किया कि दोपहर तीन बजे के बाद हीरानगर स्कूल के आहता में बख्शी गुलाम मुहम्मद, जो उन दिनो डिप्टी प्राइम मीनिस्टर था, गिरधारी लाल डोगरा, पंडित बलदेव चन्द D.C. कठुआ और सहदेव सिंह तहसीलदार और बहुत से अधिकारी बैठे प्रजा परिषद् के चल रहे आंदोलन को कैसे दबाया जाए, इस पर विचार कर रहे थे। इतने में चारों ओर से प्रजा-परिषद् जिन्दाबाद के नारे लगाता जलूस स्कूल की ओर बढ़ता आया। अभी जलूस सौ गज परे था कि डी. सी. ने जलूस पर पुलिस वालों को टियर गैस चलाने के लिए आर्डर दिया। टियर गैस के गोले छोड़े जाने लगे। पर लोगों पर इसका कोई असर न हुआ। टियर गैस से लोग अच्छी तरह परिचित हो चुके थे। उनके हाथ में नमक और पानी की बाल्टियां थी। हर एक के पास एक-एक तौलिया था जिससे उस गैस की तुर्शी को रोका जा सकता था। जलूस आगे ही आगे बढ़ता चला गया। पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलानी शुरू कर दी। दो आदमी वहाँ उसी समय मर गए। दर्जनों घायल हो गए। लोग भाग–भाग कर घरों में छिप गए। सारे शहर में कोहराम मच गया। शाम सिर पे आ गई। एकदम कर्फ्यू लगा दिया और ऐलान कर दिया, जो भी बाहिर दिखाई देगा, गोलियों से भून दिया जाएगा। कोई घर से बाहिर न निकल सका। लाशें वहीं पड़ी रहीं। सरकारी आदिमयों ने अच्छा समय जान रात नौ बजे वहां से लाशों को उठा ट्रक पर डाल कहीं ले गए और खून जो ज़मीन पर बिखरा था, उसको पानी डाल—डाल कर साफ किया जिससे कोई निशान न रह सके कि यहां कोई मृत्यु भी हुई है। लाशें ट्रक पर डाल हीरानगर से चौदह मील के फांसले पर कालीबड़ी जो कठुआ से दो मील के अन्तर पर है, ले गए। वहां लकड़ी के टाल से यह कहकर कि मिलिट्री कैम्प में फौजियों के खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, खरीद ली। वहां से लखनपुर जाकर एक पैट्रोल पंप से दो गैलन पैट्रोल खरीद लिया और बसोहली रोड पर दूर घने जंगल में लाशों को लकड़ियों पर रख पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। रात के बारह बज चुके थे। यह सब काम इंस्पेक्टर अजीत सिंह और कॉपरेटिव इंस्पेक्टर पंडित तारामणी, हीरा नगर वाले और बारह सिपाहियों ने किया। सारे दिन की दौड़ धूप और भूखे प्यासे इन लोगों ने साढ़े-तीन मील के फांसले पर थाना बसन्तपुर के हैडकान्सटेबल बख्शी देशराज और तीन सिपाहियों की ड्यूटी लगाई कि जब तक ये लाशें पूरी तरह जल न जाएं, उनकी राख वगैरा मिटा, साफ कर दें। वापिस न जाएं और खुद वापिस चले गए। पैट्रोल की आग एकदम भड़क उठी। थोड़ी देर बाद बसन्तपुर थाना के सिपाही बख्शी और देशराज ने सोचा कि आग भड़क उठी है। कौन इस सर्दी और इस भयानक जंगल में सारी रात बैठा रहे। सूरज निकलने से पहले आकर यह निशान साफ कर देंगे, तब तक लाशें भी जल चुकी होंगी। उस वक्त महीना दिसम्बर चल रहा था। ऐसा विचार कर वो भी वापिस चले गए। पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत इस जालिम हुकूमत और उनके अफसरों को नंगा CC-p/Napaji Deshabith

करने पर तुली बैठी थी। उनके जाने के कुछ देर बाद एक तरफ से चिता की लकड़ियां खिसक गई। लाशें चिता से गिर गई। उनके जिस्म के कुछ हिस्से और कपड़े जल गए थे। उधर जब रात दस बजे पुलिस की सख्ती कम हुई तो कुछ नौजवान लाशों को उठाने स्कूल गए पर वहां लाशें न मिली। किसी तरह यह पता चल गया कि पुलिस वाले दोनों लाशों को ट्रक पर डाल हाइवे रोड की तरफ गए हैं। एक नौजवान हाथ में लाठी लेकर एक पहाड़ी गद्दी का भेस बना, ईश्वर का नाम ले लाशों की तलाश में चल पड़ा। बाकी साथियों को साथ लेकर चलने में खतरा था क्योंकि पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह हर तरफ फिर रही थी। वो शेरदिल नौजवान गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर के एक गाने के आधार पर, "यदि तेरी आवाज सुनकर कोई नहीं आता तो अकेला चला जा" सिर हथेली पर रख और सख्त अंधेरी रात और कड़ाके की सर्दी में वो आगे ही आगे बढ़ता चला गया। काली बड़ी पहुंचने पर पता लगा कि पुलिस का ट्रक टाल से लकड़ियाँ लेकर लखनपुर की ओर गया है। वो सड़क से थोड़ा हट के चलता-चलता लखनपुर पहुँच गया। फिर उसको पता लगा कि पुलिस वाला ट्रक पैट्रोल पंप से दो गैलन पैट्रोल भरवा बसोहली रोड पर गया है। वो भी उसी तरफ चलता गया। रात तकरीबन तीन बजे गाँव उना के पास उसको जंगल से आती एक ट्रक की रोशनी दिखाई दी। वो झट झाड़ियों में छिप गया। जब ट्रक पास से गुजर गया तो वो पहले से दुगनी रफ्तार से जिधर से ट्रक आया था, दौड़ने लगा। सारी रात चलने पर उसको ट्रक के टायरों के निशान एक जंगल की तरफ जाते दिखाई दिए। वो उधर ही गया। वो जगह जहां लाशों को जलाने की कोशिश की थी, ढूंढ़ने में सफल हो गया। उसने देखा, लकड़ियाँ सारी जल चुकी हैं पर लाशें अधजली हालत में एक तरफ पड़ी हैं। उसने बारी-बारी दोनो लाशों को कन्धे पर उठा दूर झाड़ियों में छिपा दिया। अभी सूरज निकलने में कुछ देर बाकी थी, वो दरया रावी जिसमे सर्दियों मे पानी कम होता है, से निकल भागकर शाहपुरकंडी गया। वहां से दो खाली बोरियां और छः नौजवानो को साथ लाया। लाशें बोरियों मे भर दरया के रास्ते शाहपुरकंडी से होते हुए भारत मे प्रवेश किया और पठानकोट के रास्ते दिल्ली पहुँचाई गई। भारत मे कोहराम मच गया। इन बापू के नाम लेने वालों को नंगा कर दिया। शेख हुकूमत के जुल्म और डोगरा वीरों की शहादत देख हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत गूँज उठा। जगह—जगह जलसे हुए, हड़तालें हुई। पार्लियामेंट के सामने उन लाशों को लाखों लोगों ने देखा। पंडित नेहरू का सिंहासन डोल उठा। उन लाशों को फिर वापिस लाकर हीरानगर उसी स्कूल के आहता में इज्जत और मान से संस्कार किया गया। उनकी राख को हज़ारों लोगों ने शत-शत प्रणाम कर सिर पर धारण किया। हज़ारों स्त्री-पुरूश ज़ोर-ज़ोर से रो रहे थे और खून के आँसू बहा रहे थे। जमीं रो रही थी, आसमाँ रो रहा था पर शैतान दूर खड़ा हसँ रहा था और साथ ही साथ काँप भी रहा था। लाशों को कन्धों पर उठा भारत में पहुँचाने वाला कौन था और वो शहीद कौन थे, अगले अध्याय में लिखूंगा।

69

हीरानगर स्कूल में उन शहीदों की लाशों का संस्कार किया जा रहा था। हजारों स्त्री-पुरूष रो रहे थे और इस ज़ालिम और खूनी हुकूमत को कोस रहे थे। मरने वालों में एक भिकम सिंह और दूसरा नौजवान बिहारी लाल था जिसकी शादी अभी दो महीनें पहले हुई थी। 21 साल की उमर का था। उसकी नई ब्याही गई धर्म पत्नी जिसकी सुहाग की मेंहदी का रंग बीस भी फीका नहीं हुआ था, इन ज़ालिमों ने मेंहदी की जगह खून रंग दिया। सुहाग का चूड़ा तोड़ दिया। माथे की बिंदिया और मांग का सिन्दूर मिटा दिया। दोनो की शहादत से मुल्क में अमन का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार खूनी और जालिम है, यह दुनिया को पता लग गया। सिर हथेली पर रख मौत के भयानक फरिश्ते को नीचा दिखाने वाला न ही अलाउद्दीन के चिराग का जिन्न और न ही अल्फलैला का दानव था बल्कि मेरी और आपकी तरह एक साधारण मानव था। तहसील बसोहली का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्त्ता द्वारिका नाथ था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने बहुत यत्न किए पर गिरफ्तार न कर सकी। अभी यह गम से भरी दास्तान सुनी ही जा रही थी कि एक सिपाही ने आंकर कहा, आज सारी हिन्दू कौम यतीम हो गई। आप लोगों का सबसे बड़ा हितैशी इस दुनिया में नही रहा। डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज 22 / 23 जून की मध्य रात तीन बजकर 45 मिनट पर स्वर्ग सिधार गए। यह सुनते ही सारी जेल में चींख पुकार मच गई। तमाम सत्याग्रही दहाड़ें मार-मार रोने लगे। हर एक यही कह रहा था कि डाक्टर साहब मरे नहीं, मारे गए हैं। शेख ने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को निकाल फैंका। इतने मे चीफ आया, उसने सुनाया, एक स्पेशल हवाई जहाज़ डाक्टर जी की लाश को कलकत्ता ले गया है। उनके साथ श्री टेक चन्द, पंडित गुरूदत और पंडित प्रेमनाथ डोगरा भी गए हैं। पहले दिल्ली जाएंगे फिर कलकत्ता यहां डाक्टर साहिब की बूढ़ी माँ बेटे के इन्तज़ार में बैठी है। वहां जाएंगे। आज हम सब को खाना-पीना भूल गया। सिवाय रोने के और कोई बात सूझ नहीं रही थी। शाम के समय जो कैदी अदालत में पेशी पर गए थे, उन्होंने आकर बताया कि आज अमीराकदल, महाराजा बाजार और लालचौंक मे तमाम कश्मीरी पंडितों की दुकाने बन्द थी। सरकारी आदिमयों ने ज़ोर से हड़ताल खुलवाने की कोशिश की पर दुकाने न खुलवाई जा सकी। डाक्टर साहिब बंगाल के ही नहीं, सारे भारत वर्ष के अंग बन गए। डाक्टर जी का नाम उन चन्द लोगो में लिया जाएगा जिनकी कीर्त्ति अमर है। डाक्टर जी आज भी करोड़ों दिलों में जीवित हैं। सामने हिर पर्वत किला पर हलवाला झण्डा लहरा रहा है। बाद में पता लगा कि डाक्टर जी की मृत्यु की खबर जान भारत वर्ष में सब सरकारी कार्यालयों में लगे झण्डे झुका दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज बन्द हो गए। आज सारा दिन और रात न किसी ने खाना खाया, न पानी पिया। 24 जून, आज सवेरे सारी बैरकों के सत्याग्रही इकड़े हुए और पानी की टंकी के पास जाकर डाक्टर साहिब को श्रद्धांजलि दी। उनकी आत्मा की शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना की। अभी पाँच मिनट हुए होंगे, कि डिप्टी जेलर आया और बोला, इकड्डे

CC-0. Nanaji Deshmerky Cibe

होकर क्या साजिश कर रहे हो। सब चलो अपनी-अपनी बैरक मे। सब लोग गुस्से मे भड़क उठे पर अपनी-अपनी बैरक में चले गए। यही कश्मीरी डिप्टी है जो कल शाम खुश हो कर तमाम मुसलमान कैदियों को मुबारक दे मिठाई बाँट रहा था और हाथ मिला-मिला कर कह रहा था, बड़ी मुश्किल से डोगरा साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे, यह ना मालूम कहाँ से फिर हमे अपने अधीन करने आ गया था। 25 जून, आज ''खिदमत समाचार पत्र'' मे पढ़ा कि डाक्टर जी की लाश को कलकत्ता हवाई अड्डे से उनके घर तक लाखों लोगो ने पुष्प वर्षा करते पहुँचाई और उस दिव्य आत्मा के दर्शन किए। उनके रस्म अंतिम संस्कार मे मानो पुरा कलकत्ता शामिल हुआ। दूसरी तरफ सरकार ने बयान दिया कि डाक्टर जी काफी दिनों से बीमार थे। बड़े से बड़े डाक्टर ने उनका उपचार किया पर वह बचाए नहीं जा सके। आज शाम मुहम्मद हुसैन अली अकबर और मन्ना खाँ पठान कैदी डाक्टर जी की मौत का अफसोस करने हमारी बैरक मे आए। मगर दूसरी तरफ बहुत से कश्मीरी हँसते और खासकर डिप्टी जेलर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आज रात बनारसी दास बिशनाह वाला और हंसराज अखनूर वाला दोनो बहुत बीमार हो गए। आवाज़ें दे, सिपाही को बुलाया और डाक्टर को लाने के लिए कहा। सिपाही ने आकर कहा, डाक्टर कहता है कल सवेरे आऊँगा। सारी रात कैसे गुजरी, वो ईश्वर ही जानता है। दूसरे दिन, आज 26 जून, डाक्टर आया और बोला, कौन है आपकी बैरक में बीमार? पर किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उससे बोलना भी पाप समझा। जब उसने बार-बार पूछा, कौन रात को बीमार था तो बैरक में एकदम कई आवाज़ें आई, हम तुम्हारी शक्ल भी देखना पाप समझते हैं। तुम खूनी हो। कातिल हो। तुमने डाक्टर जी जैसी हस्ती को मार दिया। हम लोग क्या चीज़ हैं। तुम डाक्टर नहीं, खूनी दरींदे हो। जाओ, भाग जाओ। कहीं ऐसा न हो कि जी ज्वाला हमारे अन्दर भड़क रही है, कहीं फटकर बाहिर आकर तुम्हें जला दे। डाक्टर फौरन बैरक से भाग गया। बारी—बारी सब बैरकों मे गया पर किसी ने भी उसके साथ मुहँ नहीं लगाया। क्योंकि वह ही डाक्टर मुखर्जी का ईलाज कर रहा था। उसके बाद किसी ने उसको जेल में नहीं देखा। यां तो वो स्वयं नौकरी छोड़ भाग गया यां शेख हुकूमत ने उसको डाक्टर जी का कत्ल करने के बदले लाखों रूपया ईनाम दे कहीं भेज दिया। किसी को कुछ पता नहीं। 29 जून, समाचार पत्र खिदमत—ने शेख का बयान छापा। लिखा था, जनसंघ, हिन्दू—महासभा, राम राज्य परिषद् ज़ोर से हमे हिन्द के साथ मिला मुखर्जी की मौत का बदला लेना चाहते हैं।

2 जुलाई हम लोगों की फटकार सुन जब डाक्टर रैना को जेल मे किसी ने नहीं देखा। उसकी जगह एक नया डाक्टर आया। उसने हर बैरक मे हर बीमार को अच्छी तरह देखा उस को दवाई दी और हर एक बीमार को जो खुराक चाहिए थी देने का आदेश दिया। हम सब हैरान होकर डाक्टर का मुँह देखने लगे। हमारी तरफ देख डाक्टर बोला, "आप हैरान क्यों हैं क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ।" मैने कहा डाक्टर साहब हम लोग आप के ढंग

Jammu. Digitized by Gangour 350

को देख कर हैरान हो रहे हैं बोला इस से पहले यहां कोई और ढंग होता था मैने कहा डाक्टर साहब दूध, अण्डे, ब्रैड यां मक्खन तो एक तरफ हमे रोटी के बदले चावल, चावल के बदले रोटी मांगने पर भी पैंदाखाँ के डण्डे और गालियां खाने को मिलती थी इसी कारण हम हैरान हैं डाक्टर वाला मैने रिजस्टर देखा पचास एक बीमारों के नाम अण्डे, दूध, मक्खन आदि दर्ज हैं इस से जांच पड़ता है कि वो सब का सब यां तो डाक्टर की जेब में जाता था यां इसमें और भी कोई हिस्सेदार है। आप विश्वास रखें इसके पहले जो कुछ होता था अब नहीं होगा। हर बीमार को जो चीज़ उसे चाहिए मिला करेगी।

5 जुलाई आज शाम पाँच बजे श्रीनगर पोलिटीक्ल कान्फ्रेंस के कुछ कैदी जेल मे लाए गए। वे खुले हर बैरक में घूम रहे थे न कोई संगीन और न उन पर कोई दबाव। ऐसा जान पड़ता वो जेल में नहीं किसी रिश्तेदार के बंगले पर घूमने आये हों। एक दिन हम भी इसी जेल मे आये थे। गालियां, लाठिया तो एक तरफ एक-एक महीना एक दूसरे का मुहँ देखने को नहीं मिलता था जब संगीन कोठरियों से हमे बाहर लाया जाता तो हर एक का चेहरा बिगड़ा हुआ होता था पहचानने मे भी मुश्किल होती थी पर अब चंद दिनों से जेल वाले हमारे साथ नर्मी बरत रहे हैं। आज रात ग्यारह बजे जेल से बाहर ज़ोरदार नारों और फायरों की आवाज़ें आने लगी। सिपाही लोगों से पता लगा कि पोलिटीक्ल कान्फ्रेंस वालों का आन्दोलन बड़े जोरों से शुरू हो गया है। इस से विश्वास होने लगा यह सब शेख की मर्जी से हो रहा है। यह बातें हो ही रही थीं कि साथ वाली बैरक न. 2 मे एक दम शोर मच गया सब के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं सिपाही लोगों ने दौड़कर बैरक न. 2 खोली तो देखा तमाम कैदी घबराये आँखें पथराई किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी थोड़ी देर बाद उन लोगों को होश आई तो उन्होंने कहा एक बहुत भयानक किस्म का साया हम सब ने देखा। हम सब डर के मारे बेहोश हो गये। उस बैरक मे रघुनाथ सिंह साम्बेवाला, रूद्रमनी और नागरमल, पशौरीलाल, चरणदास तहसील आर. एस. पुरा वाले, अत्तर सिंह धनी राम साम्बे वालों के साथ-साथ पाँच छः मुसलमान कैदी भी थे। सब ने कहा हम सब ने देव जैसा डरावनी शक्ल का एक साया देखा और सब रोने चिल्लाने लगे। सारी रात उस बैरक मे कोई सो न सका। आज समाचार पत्र खिदमत में शेख ने जो तकरीर मजाहिद मंजल में की थी उस में कहा गया था कि हम ने हिन्द के साथ दो बातों मे नाता जोड़ा बाकी हम हर तरह स्वतन्त्र हैं। हिन्द को कोई हम नहीं हमारे स्वतन्त्रता मे दखल दे यदि हिन्द की किसी ताकत ने हम पर जवर (जोर जबरदस्ती) करने की कोशिश की तो जो हिन्द के साथ हमारा फैंसला हुआ है। उसको तोड़ने का दोष उन के सिर पर है।

7 जुलाई महेशचन्द्र जो बहुत दिनो से बीमार होकर श्रीनगर शहर के अस्पताल मे था ठीक हो वापिस आया उस से पता चला जिस अस्पताल मे मुझे रखा गया था। उसी मे डाक्टर मुखर्जी जी को भी रखा गया था

CC-0 Namaji Deshinote

बिल्कुल लापरवाही की तरह कोई पूछने वाला भी नहीं कई बार खिदमतदारों से पता चलता था कि डाक्टर साहिब सारी सारी रात दर्द से चिल्लाते रहते थे उन की बीमारी की खबर न तो भारत सरकार को और न ही, उन के घर वालों को दी गई। एक नर्स कभी—कभी डाक्टर साहिब के कमरे में जाती थी जो कहा करती थी डाक्टर साहिब इतनी बड़ी हस्ती को अस्पताल में बिल्कुल बिना इलाज और लापरवाही से रखा गया है।

8 जुलाई आज मेरा छोटा भाई कुंदन लाल जो फौज मे नौकर है। मुझ से मिलने आया फाटक के बाहिर डियोढ़ी में बंदूकों के साये तले मुलाकात करवाई गई। उससे पता चला कि पंडित नेहरू की अपील पर आंदोलन बंद हो गया है आशा है कि थोड़े दिनों में कैदी आज़ाद हो जाएंगे यह समाचार हमने आल इंडिया रेडियो पर सुना है। डियोढ़ी के अंदर कुक्कड़खाना में ऋषि कुमार कोशल रियासी वाले, गोपाल दास सच्चर आफिस सैक्रिटरी और फकीरचंद कटरावाले को देखा। इशारों ही इशारों में एक दूसरे का हाल पूछा।

9 जुलाई गर्मी आहिस्ता—आहिस्ता बढ़ती जा रही है नलके का पानी बंद है। हम दिन में दो बार नहा लिया करते थे। शायद जेल वालों को हमारा नहाना पसंद नहीं आया क्योंकि कश्मीरियों को हम ने कभी नहाते हुए नहीं देखा है हो सकता है इस लिए पानी बंद कर दिया है। 13 जुलाई नलके का पानी कई दिनों से बंद है, रोटी के समय एक डिब्बा सुबह एक डिब्बा शाम पीने को मिल जाता था। आज शाम छः बजे डिप्टी जेलर ने आ कर कहा धारा तीन के कैदी अपने—अपने कम्बल उठा कर बाहर आ जाओ। हम सब अपने कम्बल उठा कर बाहर आ गए। सब के कम्बल, बाटी डिब्बा जमा कर के सिर्फ एक एक कम्बल देकर हमें जेल से बाहर ला बसों में सवार कर रात 9 बजे श्रीनगर जेल से जम्मू लाया गया।

14 जुलाई सुबह आठ बजे जम्मू जेल आने पर हमे उतार कम्बल वापिस ले अपने घर जाने की छुट्टी दे दी। उस दिन एक सावन था फिर उस के तीन दिन बाद पंडित प्रेमनाथ डोगरा, दुर्गादास वर्मा कलकत्ता से मुखर्जी की अस्तियां लेकर जम्मू आए। शहर मे अस्तियों का जुलूस निकाला गया। जम्मू के इतिहास मे आज तक इतना बड़ा जलूस नहीं देखा। कुछ दिन बाद तमाम सत्याग्रही जेलों से बाहिर आ गए। शेख अब्दुल्ला हर रोज भारत के विरूद्ध प्रचार कर रहा है। कुछ दिनो बाद शेख को गिरफ्तार करके जेल मे भेजा गया। बख्शी गुलाम मुहम्मद को चीफ मिनस्टर बनाया गया। बख्शी के राज मे धारा 370 धीरे—धीरे घिसने लगी पर अभी तक पूरी नहीं घिसी जो एक विष धारा है।

Team Library & Documentation Department
BJP (J&K)

OCC-O Nanaji Desimukh Library Bull amn 73 igitiz ed by e Gangoto 5 32 6 7 7

उनका जन्म 17.7.1927 को हुआ। वर्ष 1949 के आरंभ में रघुनाथ पुरा में वरिष्ठ प्रजा परिषद् नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने जम्मू में अपने रहने की जगह को छिपने के ठिकाने के रुप में इस्तेमाल किया। उन्हें हाथ से लिखे (cyclostyle) दिवार पोस्टर तैयार करने का काम दिया गया जिसे लोकवाणी और आकाशवाणी के नाम से जाना जाता था। उन्हें तीन बार गिरफ़्तार करके जेल में डाला गया परंतु 1949 के सत्याग्रह के दौरान उन्हें बुरी तरह पीटा गया तथा इसके पश्चात उन्हें डराने के लिए केन्द्रीय कारागृह, जम्मू में मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों के लिए बनी एकांत कोठरी में रखा गया। उन्होंने लगभग 3 महीने तक भयावह परिस्थितियों को झेला। वर्ष 1949 के अक्तूबर महीने के आरंभ में आंदोलन के समाप्त होते ही वह रिहा कर दिए गए परंतु उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 1952-53 के आंदोलन में उन्हें प्रचार संबंधी कार्यों का गुप्त रुप में छः महीनों तक संचालन करने का जिम्मा सौंपा गया।

उन्हें तीन अन्य के साथ अपराधी घोषित किया गया। फरवरी 1953 में उन्हें अपने रहने, छिपने के ठिकाने से गिरफ़्तार करके जबरन योगी गेट श्मशान घाट की ओर पास के एक एकांत कमरे में रखा गया। उस समय की तत्काल पुलिस लाइन भी योगी गेट के समीप थी।

एक सप्ताह के पश्चात तीन अन्य लोगों के साथ उन्हें श्रीनगर जे जाने का प्रयास किया गया। परंतु संपादक सहित विभिन्न क्षमताओं पर कार्य किए पीठ पीछे हाथों के बाँधे जाने के बावजूद वह लगातार दो दिन श्रीनगर जाने का प्रतिरोध करते रहे।

GO. Nanaji Deshmukh





श्री गोपाल सच्चर जी

उनका जन्म 17.7.1927 को हुआ। वर्ष 1949 के आरंभ में रघुनाथ पुरा में विरिष्ठ प्रजा परिषद् नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने जम्मू में अपने रहने की जगह को छिपने के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया। उन्हें हाथ से लिखे (cyclostyle) दिवार पोस्टर तैयार करने का काम दिया गया जिसे लोकवाणी और आकाशवाणी के नाम से जाना जाता था। उन्हें तीन बार गिरफ्तार करके जेल में डाला गया परंतु 1949 के सत्याग्रह के दौरान उन्हें बुरी तरह पीटा गया तथा इसके पश्चात उन्हें डराने के लिए केन्द्रीय कारागृह, जम्मू में मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों के लिए बनी एकांत कोठरी में रखा गया। उन्होंने लगभग 3 महीने तक भयावह परिस्थितियों को झेला। वर्ष 1949 के अक्तूबर महीने के आरंभ में आंदोलन के समाप्त होते ही वह रिहा कर दिए गए परंतु उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 1952—53 के आंदोलन में उन्हें प्रचार संबंधी कार्यों का गुप्त रूप में छः महीनों तक संचालन करने का जिम्मा सौंपा गया।

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

उन्हें तीन अन्य के साथ अपराधी घोषित किया गया। फरवरी 1953 में उन्हें अपने रहने, छिपने के ठिकाने से गिरफ़्तार करके जबरन योगी गेट श्मशान घाट की ओर पास के एक एकांत कमरे में रखा गया। उस समय की तत्काल पुलिस लाइन भी योगी गेट के समीप थी।

एक सप्ताह के पश्चात तीन अन्य लोगों के साथ उन्हें श्रीनगर जे जाने का प्रयास किया गया। परंतु संपादक सिहत विभिन्न क्षमताओं पर कार्य किए पीठ पीछे हाथों के बाँधे जाने के बावजूद वह लगातार दो दिन श्रीनगर जाने का प्रतिरोध करते रहे। डूकोटा जहाज के पाइलट ने इन खतरनाक सवारियों को श्रीनगर ले जाने से इंकार कर दिया। परिणामस्वरुप गुस्साए पुलिस वालों ने उन्हें गुम्मट गेट जम्मू के समीप स्थित पुलिस स्टेशन के गंदे लॉक—अप में बंद कर दिया। "युवा लड़का जहाज से नीचे कूद गया" इस अफ़वाह के फैल जाने के साथ ही लोग भारी मात्रा में उन्हें देखने के लिए एकत्रित होने लगे। कुछ घंटो के पश्चात् उन्हें इस पुलिस स्टेशन से निकालकर दोबारा लाइन के एकांत कमरे में डाल दिया गया जहाँ वह पहले से ही कैद कर रखे गए थे।

अप्रैल के तीसरे सप्ताह से सुरक्षा कर्मियों से लैस जीप में श्रीनगर को जाने दि उट्टी वाले रास्तों के खुलने पर उन्हें श्रीनगर जेल ले जाया गया। उनके दोनों हाथों श्री गोपाल सच्चर जी को बाँधे रखा और श्रीनगर पहुँचते ही उनके हाथों को कमर के पीछे बाँध दिया 123 ए. डी. गांधी नगर

Right from the student days, I was actively associated with the various social & political movements in the State of Jammu & Kashmir. Having actively involved in the PrajaParishad Movement of 1952-53 in Jammu and led the Students National Association (now A.B.V.P), as General Secretary. It was during this period when I was on hunger strike for 34 days for establishing the superiority of the Indian flag and joined students' movement and jailed along with other leaders of Jan Sangh for eight months for participating in the agitation against the one country two Constitutions, two Heads and two Symbols' But it took 70 years to accomplish this mission finally on August 5", 2019 when this obnoxious Provision was removed from the Statute Books.

It is a courageous leap of Shri Narender Modi led dispensation at the Centre to rectify the seven decades old blooper of separate status of J&K under Article 370, This daring step would go a long way in the annals of the history. This article was not only ill conceived but against the basic principles of the constitution itself which provide for equal rights to all people of the country.

it was a strange situation that congress being a national level party is badly failing to have any Kashmir Policy and its top leaders were playing in contradictory tunes in accordance with their convenience.

Article 370 had led the State to many problems including radicalisation of Kashmir resulting in the slogans of secessionism and bloodshed to the extent of cleansing of minorities and woes of pain and sufferings to the common people.

Dr. Shyama Prasad Mukherji, a towering personality was a great nationalist having unflinching faith in the integrity of the country but unfortunately became the target of politicians having their own aggrandisements. Rein of terror and cruelties were let loose in the State against those who had launched satyagrah movement with his slogans viz. "Ek Desh Mein Do Vidhan, Do Nishan, Do Pradhan Nahin Challenge," the police had gun down as many as fifteen youths at different places while hoisting the Indian tricolor and thousands others were arrested to face horrible situation, Dr. Mukherji being the opposition leader of the country





PROF.
CHAMAN LAL GUPTA

wanted to see that what was all happening but was arrested in controversial circumstances by the police of State at Ravi bridge on May 11, 1953, and taken to Srinagar in a jeep after travelling at night.

Dr. Mukherji and his colleagues were charged for entering the State of J&K without permit, which was like that of visa prevailing in those days.

During detention at Srinagar on the night of 22/23 June, 1953, Dr. Mukherji expired in circumstances shrouded in mystery. Because of the martyrdom of Dr. Mukherji and sacrifices of many other patriots led by Pt. Prem Nath Dogra, the Permit system was abolished and several other walls of separatism were demolished but the roots of many complex problems i.e. Article 370 still persisted.

Thousand poor families of refugees from theocratic State of Pakistan who had entered in the border areas of Jammu in most painful conditions in 1947 have been denied the citizenship rights of the State because of the State having a discriminatory status under Article 370. Although they can vote for Lok Sabha Polls. Article 370 was a thorn in the body and polity of the democratic India. This obnoxious provision remained in the statute book for seven decades before its historical abrogation on August 5" 2019.

Misnomers are being spread by elements infected by communal virus or trying to create a wedge between the people of different areas and communities that in the absence of Article 370 and that of 35-A the people from outside the State would come here and occupy their lands as also the business. In the first instance everybody is the master of each part of the country and under the constitution enjoys equal rights.. As far as the apprehensions are being spread, in the first instance, who would prefer to be in the troubled part of the country as there is vast lands in the rest of India to buy and carry on their activities. Also if such people have not reached in Punjab or elsewhere to dominate the local, what would be the dire need for them to come to this State and dominate the locals.

Even if, foreign investment is being invited by the Government for industrial growth and trade activities there is no reason to create fear to mislead the people of the State, without which the State has already come to be most backward resulting in unemployment and being convened into a consumer State. Which is dangerous for any economic growth.

Now, when Article 370 has been repealed, it is heartening that efforts are being made to honour the participants of Praja Parishad Movement to remember the past but still bigger functions are required to recall the struggle that was against the Article 370.

Prof. Chaman Lal Gupta

Former Union Minister of State for Defence Resi.: 38A/B IInd Ext., Gandhi Nagar, Jammu

SC-0. Nanaji Deshmukh Library

a**7**7

tized by ocangotri

1125 6

Rishi Kumar Koushal was born on September 5, 1926 in Reasi town of Reasi district. His father Master Ramdass Lakhanpal was a social activist and worked for the welfare of his people with support from Koushal's mother Uma Devi. Rishi Kumar Koushal's grandmother Rajhan Devi was also politically active before the independence. Politics and social work ran in the blood of Koushal and all other family members.

Left home at the age of 15 (i.e. 1941) and joined RSS in Jammu.

He was one of the towering personalities of Jammu and who fought for the cause of his people throughout his life. Before his political career, he served the RSS for about 8 years and held prestigious positions in the organization.

He was closely associated with provincial and local Sanatan Dharam Sabha activities and was a staunch supporter of "Bhartiyata" preached by Swami Vivekananda and Dr. Syama Prasad Mookerjee. He was also imprisoned nine times for two and a half years in connection with Praja Parishad and Jan Sangh's political activism in the State.

Sheikh Abdullah never liked this personally and decided to take revenge by declaring Reasi (earlier the largest district of J&K) a Tehsil under Udhampur



district. Koushal and the people of Reasi relented and eventually started a 91 days agitation on the ground against the government. He also pledged that he won't cut his hair and beard until Reasi's district status is restored.

Another interesting fact which only a few know is that Koushal had pledged to himself and his wife that he will sleep on the ground till the time J&K's Prime Minister position was not changed back to Chief Minister.

They all opposed article 370, by stating that a single country cannot have two constitutions, two prime ministers, two flags and national emblems.

Late Rishi Kumar Koushal was first time elected to the Legislative Assembly in the year 1962 and re-elected consecutively as such in 1972 and 1977 from Reasi Constituency as a BJS Candidate. He was the first one to win a legislative assembly election from Reasi. The veteran leader had a distinguished political career and was known as the true leader of the masses. He not only worked for his Constituency but was known for extending his helping hand besides using his good offices for the redressal of grievances faced by the common man. He always adopted the human approach rather than political considerations while working for the people. He also worked in rehabilitating and providing relief to the up-rooted people of Rajouri and Reasi Tehsils.

The services rendered by the late leader for the cause of his Constituency in particular and State, in general, will always be remembered by the generation to come.

While abrogation of article 370 was his dream-like many other senior leaders.

Sd/ Raman Koushal (Son)

श्रीमान विजय भूषण सुपुत्र (श्रीमति दर्शना देवी जी)ने बताया कि जब प्रजा परिषद् आन्दोलन चल रहा था तो वह बहुत छोटे थे । उन्होंने बताया कि आन्दोलन के दौरान उनके पिता जी स्वर्गीय सोभा राम जी जम्मू शहर में रहते थे। स्वयंसेवक परिवार होने के कारण परिवार की परवरिश में राष्ट्रवादी विचारों के प्रभाव के चलते उनकी माता जी ने प्रजा परिषद् के आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि माता जी बताती थीं कि जब प्रेड ग्राउँड जम्मू में रैली के दौरान पुलिस की बर्बरता चरम पर थी, जब पुलिस ने लाठी चलाई तो बहुत सी माताओं, बहनों व भाईयों को गंभीर चोटें आईं । वहीं भगदड़ के दौरान उनकी माता जी को भी हल्की चोटें आईं, और भगदड़ में उनकीं चप्पलें वहीं छूट गई । आज जो हम 370 के हटने की सुखद अनुभूति कर रहे हैं यह सब उन वीरों व वीरांगनाओं के त्याग ,तप,व बलिदान के ही कारण है । हम यही कामना करते हैं कि ऐसी ही वीरता व राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध हमारी आने वाली पीढियों में भी विद्यमान रहे ।







Late Suraj Prakash Kapoor, was a diehard activist of Praia Parishad and later on Bharatiya Jan Sangh and Bharatiya Movement of 1952-1953. His mother-in-law, popularly known as Reasi wali Mata Ji was leader of ladies wing and his brotherin-law Sh Ved Mittar Gandotra was a leader of SNA (Student National Association). Dr. Nand Lal Kapoor Grandfather of Sh Suraj Prakash Kapoor was brought to Jammu from Wazirabad Pakistan by His Highness Maharaja Hari Singh to serve the people of Jammu before the partition of country. Sh Suraj Prakash Kapoor, before partition, was serving at Karachi (Pakistan) in Burma Shell Oil co. of British India. He was forced to return to India in those days of massacre. He joined ordinance Department of Army & served at Satwari Jammu for few years and later on at Udhampur. A thorough honest & hard worker with qualities of discipline, writing skills and physical maintenance. He always earned appreciation from Army officials.



LATE SURAJ PRAKASH KAPOOR

Lt Sh Suraj Prakash Kapoor, whose home was centre of Praja Parishad activists was picked and airlifted to Srinagar along with Lt Sh Rishi Kumar Koushal. Both were kept in solitary confinement in barracks of 8'x8'. They were given chapattis of sandy floor. Sh Kapoor developed ulcer which troubled him whole of the life.

Abrogation of Article 370 and 35A is a tribute to those noble souls, who fought along with late Syama Prasad Mookherjee for the cause. It is a matter of great pride for us to be his son and daughter.

Sd/ Arvind Kapoor

CC-0 Nanaji Deshmukh Library By

Pt. Khushi Ram Padha was contemporary of Pt. Prem Nath Dogra, Sh. Rishi Kumar Koshal, Tilak Raj Sharma, Sh Badgotra Ji, Sh. Bhagwat Swaroop Ji, Th. Baldev Singh, Sheikh Abdul Rehman, Maj. Piara Singh, Brig. Ghansara Singh and many important personalities of his time. He was born in Dec. 1922 in a poor family at Basohli. He got education in a local Anglo-Vernacular School up to middle standard. Being revolutionary by nature he plunged into the state wide Praja Parishad agitation of 1953 for the abolition of permit system and for one constitution, one flag and one Prime Minister (Ek Nishan, Ek Pradhan aur Ek Vidhan) throughout the country. The state police cracked upon the agitators. In order to escape from the wrath of the police atrocities Khushi Ram Padha along with other agitators went underground. In order to escape from the brutal treatment of the police he remained underground for years. Lookout notices were issued to all the police stations, railway stations and other outlets to nab them wherever they are noticed. During his exilation he escaped many assaults on his life. During his absence from the home the business of his forefathers was destroyed with the result whole family came on the road.

The incident of 1962 is worth mentioning here when his genius and inquisitive nature made him successful in unveiling the mischievous plans of National Conference before the country. After a thorough checking of the ballot boxes before the elections he noticed a concealed lever by which one could transfer the ballots from one box to other comfortably. The news spread like wild fire throughout the state and country. Many assaults were made upon his life during his journey from Basohli to Jammu where he was to demonstrate the trick before the then PM and Sadar-e-Riyasat of Jammu and Kashmir. He was awarded silver medals by the president of Akhil Bharatiya Jan Sangh in 1962-63 for his sincere and exemplary services for the party.

It is better to be late than never, the grateful people have appreciated the wise and far sighted decision of the Jammu unit of BJP which has taken the initiative to remember those leaders of Praja Parishad who had to bear the brunt of atrocities of the ruling parties INC and NC who meted out stepmotherly treatment to the family members of Praja Parishad. There was a time when the government employment was denied to the members of Praja Parishad families. Remembering those on whose corpses the entire structure of the BJP stands today is laudable step of the Jammu unit of BJP. No political party howsoever strong can survive without remembering its founders; because they are the true guiding spirits for the political parties to flourish otherwise the parties will have to pay the heavy price for this neglect.

lanaji Deshm

S/d Shiv Kumar Padha (Basohli)





KHUSHI RAM PADHA Activist of Praja Parishad (Basohli)





श्री नैन चन्द शर्मा

में अत्यन्त प्रसन्न हूँ क्योंकि बहुत लम्बे इन्तजार के बाद मेरे पति स्वर्गीय नैन चन्द का स्वप्न पूरा हुआ है। जीवनपर्यन्त एक विधान, एक निशान, एक संविधान के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने समाज और बिरादरी में बहुत सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले प्रजापरिषद, फिर जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय निष्काम कार्यकर्ता के रूप में उनकी जो छवि समाज-बिरादरी में है उसके विषय में क्छ कहना अपनी प्रशंसा करने जैसा होगा। आज जब 370 धारा टूटी है यह देखकर वे कितने प्रसन्न होते। मैं उनकी खुशी बयां नहीं कर सकती। काश! आज वह (श्री नैन चन्द शर्मा) जीवित होते। दूसरी खुशी उन्हें भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत और सत्ता पर काबिज होने की होती। मेरे पति 3ं70 के कहर विरोधी थे। 370 को वे हमेशा जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों का नतीजा मानते थे। मुझे याद है चुनाव के दिनों में जनसंघ के लिए लोगों के साथ विचार आधारित जिरह करते कई बार पूरा-पूरा दिन बीत जाता था। बूढ़े जवान सबको जनसंघ के नेतृत्व की कहानियां उनकी काबलियत के बारे में बता-बता कर उन्हें अपनी तरफ कर लेते थे।

श्री नैन चन्द जी हमेशा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के

eco. Nanay besomukh library BJ

बलिदान की चर्चा करते। शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस को कोसते रहते। लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत विपक्ष में देखकर खुश भी होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों की चर्चा अपने बच्चों से भी करते। प्रो. चमन लाल गुप्ता, ओंकार सेट जी, टाकुर बलदेव सिंह, लाला शिवचरण जी के साथ उनकी बातचीत प्रायः होती थी। खासकर चुनाव के दिनों में ओंकार सेठ साहब और चमनलाल जी अक्सर घर आते और पार्टी के लिए घर–घर जाकर चुनाव प्रचार भी किया जाता था। उन दिनों गली-मुहल्ले में जुलूस निकलते थे। विपक्ष के लिए जोर-जोर से नारे लगते जिनका विषय विपक्ष की कमियां दर्शाना था। हमारे भौर कैम्प चट्ठा में श्री नैन चन्द शर्मा और शाह चेतराम दोनों ही जनसंघ यानि कि भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार रहे हैं। कई बार पार्टी के लिए काम करते हुए इन दोनों का झगड़ा भी होता था किन्तू दूसरे ही दिन दोनों पार्टी के लिए प्रचार में जूट जाते थे। सरदार लियाकत सिंह भी इनके विचारों से प्रभावित थे। वे अक्सर हमारे घर बैठते थे। पार्टी के लिए उनकी प्रतिबद्धता इतनी थी कि आज भी कोई भी विपक्ष का नुमांइदा चुनाव के समय वोट मांगने मेरे घर नहीं आता। उनको स्थानीय कार्यकर्ता यह कह देते हैं कि यह तो बीजेपी वालों का घर है। यही नहीं पंचायत के चुनावों में भी यही सोच रही है। हमें आज तक किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता या नेता ने वोट के लिए सम्पर्क नहीं किया। आज मुझे गर्व है कि मेरे पति श्री नैन चन्द जी की पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को देखकर सभी मुहल्ले वाले, सभी कार्यकर्त्ता भाजपा की जीत और 370 के टूटने की मुबारक देने आए। आज सही मायने में उनकी आत्मा को शान्ति मिली है।

> विद्या देवी पत्नी स्वर्गीय श्री नैन चन्द शर्मा भौर कैम्प, सतवारी, जम्मू





KULDEEP RAJ GUPTA Rajouri

Joined the Praja Parishad "accidentally". According to him "it was 1953 when Gupta was 17 years old and was at Sunderbani for sometimes at his relatives. At Sunderbani Praja Parishad was protesting against the permit system and dual system of governance. The protest tried to unfurl the Tricolour on certain building and suddenly situation took ugly turn and police opened the fire on protestors in which three persons got killed. Those who were the martyrs of the incident were Ram Lal, Krishan Lal and Beli Ram. This incident shocked Kuldeep Raj Gupta and he became the part of the agitation. He was supplied with some posters to paste these at Rajouri and Gupta did the same during the evening. The Consequences of this was that with the dawn, officially introduced Shri Kuldeep Raj Gupta in Jan Sangh and was appointed as the President of Rajouri-Poonch district and later State Secretary.

He throughout his life worked for Jan Sangh & BJP and also enjoyed the power of Vice chairman Pahari Board of J&K.

Abrogation of Article 370, 35A is a tribute to those noble souls, who fought along with Dr. Syama Prasad Mukherjee for the cause.

Team Library & Documentation Department
BJP (J&K)

में बहुत खुशनसीब हूँ कि आपातकाल का काला दौर जब आया, तो मरी उम्र इतनी नहीं थी कि, मैं कुछ भी याद रख पाता। बमुश्किल डेढ-दो वर्ष रही होगी, मेरी बडी बहन भी लगभग चार वर्ष की थी, सो उसे भी कुछ याद हो मुश्किल है, हमारे स्वर्गीय पिता जी श्री ज्ञान चंद शर्मा को लगभग दो महीनें के लिए जेल यात्रा करनी पड़ी, माता जी बताती हैं कि वो समय बहुत कष्टकारक था, अधिकतर साथी या तो जेल में थे या भूमिगत किसी तरह कुछ नजदीकी रिश्तेदारों और परिवारिक मित्रों की कुछ आर्थिक सहायता से वो कष्टदायक समय भी कट गया। आज हमारा भरा पूरा खुशहाल परिवार है, पिता जी रणवीर समर्थ शाख के मुख्य शिक्षक थे। मैं भी सांयकालीन शाखा का गणशिक्षक था, राजनैतिक और संगठनात्मक तौर पर जम्मू में स्थिति कुछ विशेष अच्छी नहीं थी, स्वयंसेवको को संघी कहकर पुकारते थे लोग और कई बात तो इनसे जोडकर कुछ आपतिजनक शब्द कहकर ताने भी मारते थे, ज्योतिस्वरूप जी, इन्द्रेश जी, रविन्द्र जी (दिल्ली वाले) मुरलीधर जी, हंसराज जी, शमशेर जी, विनोद जी (राजौरी वाले) रमेश जी, पप्पा इत्यादि कुछ चुनिंदा नाम हैं, जिनके साथ 'वीर भवन' मे बैठकों को दौर चलता था, उस विपरीत समय में भी लक्ष्य एक ही था 'परमवैभव' जिसकी एक कडी आज धारा 370 समाप्त करके पूरी हुई है। आज स्वर्गीय पिता जी का आपातकाल के काले दौर की जेल यात्रा सार्थक सिद्ध हुई। किन्तु एक दुख भी है, आज जब समय वैसा विपरीत नहीं, बल्कि उल्टे साजगार है, राजनैतिक व संगठनात्मक धरातल दोनों पर, राज्य में भी और देश में भी, ऐसे मे कर्मठ कार्यकर्ता व स्वयंसेवको को कहीं हाशिये पर धकेल दिया गया है। समयचक है बदलता रहता है परन्तु इस बात की प्रसन्नता है कि इतने वर्षों बाद ही सही, भूले बिसरों को याद किया गया।

राज कुमार विकरांत शर्मा

mou. Digitized by ecar



श्री ज्ञान चंद शर्मा





श्री लक्ष्मी चन्द शर्मा 1947 से 1952 तक के गुमनाम नायक

भारत का मुक्ट कहलाया जाने वाला हमारा प्रांत जम्मू कश्मीर में न केवल भौतिक एवम सांस्कृतिक विविधता है अपितु इसका इतिहास भी अपने आप में विलक्षण है। हमें आजादी भी तीन पडावों में मिली।

जहां पूरा भारत 15 अगस्त 1947 में पूर्ण आजादी का जश्न मना रहा था वहां हमारा यह इलाका केवल 'आजादी शब्द' के अर्थ को खोजने में लगा रहा।

हमारे प्रांत के कई महानुभाव है जिन्होंने इस आजादी शब्द का अर्थ अनेक कष्ट एक बिलदान देकर आत्मसात् किया। 'साम्बा' क्षेत्र के कई गुमनाम नायक जो आज अतीत के पन्नों में कहीं खो गए हैं, उनके साहस धेर्य और वीरता को स्मरण करने का समय अब 5 अगस्त 2019 के अटल फैसले के बाद करना अनिवार्य हो गया है।

इन्ही आत्माओं की सोच की दूरदर्शिता और ओजस्विता के फलस्वरूव आज हम हर तरह से स्वतंत्रता का आनंद लेने में सक्षम हुए हैं। यह सभी महानुभाव 1943 में राष्ट्र स्वयंसेक संघ के सदस्य थे। इन्होंने साम्बा क्षेत्र की आर.ऐस.ऐस शाखा को नए आयाम दिए और आजादी के संग्राम में महान योगदान दिया।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के साहसिक निर्णय के परिणामस्वरूप हमारे इन नायकों के स्वपन पूरे हुए। सब तो नही परन्तु कुछ महानुभाव जिन्होंने आजादी का स्वप्न देखा और फिर बिना प्रा किए कही क्षितिज में खो गए, उनके नाम इस प्रकार हैं:--

हंसराज जी द्विवेदी, मुल्खराज जी वकील, नानक चंद जी, हंसराज जी दूबे, लक्ष्मी चंद जी शर्मा, छज्जु राम जी खजुरिया, सतपाल जी खजुरिया, स्वर्ण सिंह जी, चरणजीत लाल जी गुप्ता, शांति लाल जी गुप्ता, गुरूदत जी, नरेंन्द्र कुमार जी गुप्ता, सरदारी लाल जी गुप्ता, वेद अरोड़ा जी, मास्टर ध्यान सिंह जी, रछपाल सिंह जी, हंसराज जी गुप्ता, बोध राज जी, शाम जी डीलर, चरण दास जी, देवराज जी गुप्ता, पिताम्बर जी, शांति जी चून्ना, प्रेम जी पटाई, प्रेम जी चून्ना, कवि दुर्गी दास जी, बनारसी दास जी गुप्ता।

इससे हम अंदाजा लगा सकते है, आजादी के अभियान में हर जाति हर वर्ग और हर समुदाय के व्यक्ति ने सहयोग दिया। RSS के कर्मठ एवम् प्रखर स्वयंसेवको के रूप में इन कार्यकर्ताओं ने आजादी के बाद बंटवारे के संताप में भी आम जनता के कष्टों का निवारण करने में बढ़-चढ़ कर योगदान दिया। उदाहरण स्वरूप बंटवारे के दौरान साम्बा क्षेत्र में स्वयंसेवक जनता की मदद कर रहे थे तभी 35 जुलाहा नामक अमीर मुस्लिम व्यक्ति के घर से गोली चली जिसकी एक छर्रा लक्ष्मी चंद जी को जा लगा।

ऐसे ही अनेक घाव इन संघ के स्वयंसेवकों ने बिना किसी स्वार्थ के झेले। 1952 के संघर्ष में इन्ही स्वयंसेवकों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अभियान में भी पूर्ण सहयोग दिया। इन सब से परे 'बुआजानकु' जो भी हैं जिन्होंने इस पूरे अभियान में नारी शक्ति का परिचय दिया।

रमणीक शर्मा

इनका जीवनकाल बहुत ही संघर्ष पूर्ण रहा यह बचपन से ही संघ को पूरी तरह समर्पित थे, सुबह 4 बजे उठकर गली में लोगों को आवज देते हुए साथ लेकर जाते हुए शाखा में जाना रहता था, फिर जीवन जीविका की तरफ। लेकिन बीच में काम छोड कर कच्ची छावनी में प0 प्रेम नाथ जी के बुलाने पर चले जाना आम बात थी। कोई फिक नही थी काम की, घर में बच्चों की कोई इतनी आमदनी भी नहीं थी, फिर भी अपने देश की खातिर देश सेवा में तत्पर रहते थे। वो एक समय था जब किसी को ओहदो का लालच नहीं रहता था।

बस एक ही जुनून जम्मू से हो रहे भेदभाव को कैसे कम किया जा सकता है। कोई भी अधिवेशन, कोई भी जलसा हो हमेशा सबसे आगे रहते। देश प्रेम की कविताएं और गीत उनकी जुबां पर रहते ऐसी ऐसी कविताएं लिखते के सब विरोधी कांप जाते। आज मैं सबको बताना चाहती हूँ उनका नाम (तखल्स डब्बा) कैसे और किन हालातों में पार्टी ने उन्हे दिया एक बार पुलिस और जनसंघ के बीच पत्थर चल रहा था। विरोधी पार्टी जलसा नहीं करने दे रही थी। पुलिस ने आँसू गैस छोडी। कोई 3-4 फुट की दूरी से अपनी सेहत और लम्बाई का फायदा उठाते हुए आँसू गैस को लपक कर पकड लिया और डिब्बा पुलिस पर ही फेक दिया यह बात सारे जम्मू में फैल गई दूसरे दिन जलसे में कविता का शीर्षक रखा 'डिब्बा' आँसू गैस का इसी से उनका नाम (तखल्स) पडा डिब्बा। 1972 में उनको अधरंग हो गया। लेकिन ठीक होने में तीन साल लगे क्योंकि वो आराम नहीं करते थे। 1975 में आपातकालीन इमरजैंसी लगी कुछ देर छुपने के बाद फिर गिरफतार हो गए। उस वक्त हम 3 बहनें कुवारी थी और 3 छोटे-छोटे भाई भी थे, मुश्किल थी फिर भी हमे जो परिस्थितियाँ देश भिकत ने सिखाई हम सब ने मिल कर काटीं हम एक समय खाना खा लेते पर हमने परिस्थितियों से हार नहीं मानीं। एक दिन स्कूल से आते हुए पुलिसवालों नें हमें टॉफी का लालच दिया बोले बताओं आपके पापा माँ कहाँ काम करते हैं, पार्टी के यानी के जनसंघ के लोग कहाँ छुपे हैं पर हम पुलिस को चकमा देकर भाग जाते। बहुत महत्वपूर्ण बात उनके जीवन के जब गुलाम महोम्मद वक्शी जम्मू के चीफ मनिस्टर बनें उन्होंने देवराज जी, अमरनाथ (पांडा) अमरनाथ (भौंका) जी को अपने पास बुलाया। इन को 3-3 गाडियों के परिमट देने का लालच, देवराज जी को शराब की दुकान के लाईसंस का लालच दिया बहुत बहकाने की कोशिश की पर अपने संगठन के साथ गद्धारी न करते हुए अपनी गरिमा अपने जमीर को न बचते हुए कागज के टूकडे टूकडे कर के वक्शी के मुँह पर मार कर वहाँ से चले आए।

कभी संगठन के साथ धोखा नहीं किया न ही अपने बच्चों को सिखाया। कसम दी खून की कि कभी भी इस संगठन को छोड़ कर ना जाने की। मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करती हुँ के उनकी बेटी हुँ मैं उनके नक्शे कदमों पर चल कर संगठन के साथ जुड़ी हूँ। निश्चलता से संगठन का काम कर रही हूँ।

वीना गुप्ता जिला अध्यक्ष, जिला परिचम जम्मू





हमारी माँ दर्शना देवी जो कि एक ऐसी औरत थीं जो हमेशा अपने पित के नक्शे कदम पर चलीं, जबकी उनके पित श्री देव राज (डब्बा) देश पर सेवा के लिए समर्पित थे वह हमेशा जनसंघ के लिए काम करती हुई देखी गई। हम ने अपने बचपन में उन दिनों जब कोई औरत घर से नहीं निकलती थी, लोग हज़ारों बातें करते थे, लोगों की परवाह ना करते हुए कुछ महिलाओं को साथ ले कर जैसे प्रकाशो देवी, सोमा देवी, विनोदी शर्मा, सुहाग रानी, कैलाशो देवी, तारो देवी, इन सबको साथ लेकर आगे बढती गई कारवां बढता रहा। अपनें घर बच्चों की भी परवाह नहीं की। कौन से आन्दोलन, कौन सी जम्मू की जेल, थाना यहां पर उन्होने अपनी गिरफ़तारी नहीं दी।

इमरजैंसी के दौरान जेल गईं जब राम मन्दिर की कार सेवा के लिए निकलीं तो रास्ते में ही उन्हें गिरफ़तार कर लिया गया। जब कुछ दिन बाद छोड दिया तो छुपते छुपते अयोध्या पहुंची तो गोली उनकी बाजू को छूते हुए निकल गई। सारे जम्मू में शोर मच गया, दर्शना जी नहीं रहीं। सारा जम्मू उमड़ पड़ा हमारे घर पर, फिर 28 घन्टे बाद पता चाल वो ठीक हैं तो सारे कार्यकताओं ने राहत की साँस ली।

1975 की इमरजंसी के दौरान जेल में रहीं। 2005 में 70 साल की उम्र में कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंदी को बहुत भारी मतों से हरा कर जीत हासिल की। अपने 5 साल के कार्यकाल में साफ छवि के साथ पूरा काम किया। अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मुझे चुना मुझे गर्व है मैं एक ऐसे परिवार से हूँ। मेरे माता पिता, चाचा, मामा, मासी, हमेशा देश के लिए समर्पित रहे।



श्रीमति दर्शना देवी गुप्ता

वीना गुप्ता जिला अध्यक्ष, जिला प<sup>रिचम</sup> जम्मू

Smt Bhagwati Devi was a bold lady of strong will, who also stood for the social cause during her entire life. She followed the path of her husband late Sh Dina Nath Kalsotra, who stood for the upliftment of Harijans and weaker sections and came forward to dine with the most backward class called Mahasha, thus was also being titled as Dina Nath Mahasha though belonged to well of Mahajan family of Udhampur. Smt. Bhagwati Devi in association of Smt Durga Devi the mother of Lala Shiv Charan Gupta and Smt Paro Devi the mother of Photographer late Sh Om Prakash led the stir strongly during the period 1952-53 at Udhampur firmly launched under the leadership of Pt Prem Nath Dogra. The procession of ladies in thousands with slogans of Ek Nishan Ek Vidhan and Ek Pradhan was being carried in the lanes of Udhampur they also sat on constant Dharna in front of police station Udhampur in protest against the police torture of Jammu people involved in peaceful agitation demanding scrapping the permit system so enforced by the Sheikh Government.



(W/o Late Sh Dina Nath Kalsotra)

Tarun Gupta

(Grandson)



As collected from the diary of Chajju Ram Gharota the village Raipur Domana and surrounding villages Amb, Gharota, Kaink and Kadiyal led a great Praja Parishad Movement against the oppressive policies of the centre and state government i.e. special status to the J&K state and imposition of permit system for entry and exit from the state. Village Amb Gharota was the hub of the Praja Parishad activities. The movement was led by Sh Durga Dass Verma General Secretary and actively assisted by Vaidya Chajju Ram, Ganga Singh, Manga Ram Mahajan, Mahant Charan Ji Dass and others mentioned below.



(Gharota)

Ram Chand Mahajan, Dheru Ram, Bishan Dass Langeh, Prabhat Singh, Bodh Raj, Munshi Ram Brahman, Badri Singh, Baldev Singh Langeh, Durga Dass Langeh, Chajju Ram Banotra

## The main features of the agitation were as under:

- 1. The agitation was led by everyone without any feeling of caste, creed and colour.
- 2. The police party consist of Punjab police,

Malaysia and J&K police raided the villages many times to apprehend the Praja Parishadi's. On one occasion raiding party fully equipped with lathies and weapons went to search the hideouts in order to suppress and apprehend the activists but they have to eat the humble-pie because of strong and stiff resentment and counter attack by the activists fully supported by the people of locality. With the result raiding party has/have to leave the place in helter/skelter in a hast by leaving their weapons and belongings which were later on collected by the people and presented to Police Thana authorities as a gift.

- 3. Sh Vaidya Chajju Ram was so daredevil that he brought the dead body of Shaheed Mela Ram from Chenab to Raipur Domana from their organised procession to Jammu. The procession was so huge and terrific that government was taken aback.
- 4. Sh Basant Singh Tyagi did a wonderful thing by moving to jail along with his family members as well as cattle's. He abnegated all his belongings even the close and went to jail by wearing Gandhi dhoti.

It is worthwhile to mention that the abrogation of Article 370 and 35A on 5th August 2019 by the BJP government is a real tribute to the warriors of Praja Parishad Movement.

SD/ Ravi Sharma Gharota



In 1947, I came to Jammu from Mirpur (Pakistan occupied Kashmir) as a refugee. At that time, Jammu & Kashmir was ruled by National Conference headed by Sheikh Abdullah. In those days intrigue was made between Pt Jawahar Lal Nehru and Sheikh Abdullah. Jammu and Kashmir was given Special Status. Sheikh Abdullah was called as Prime Minister of J&K. State had separate Flag, separate Constitution and Sadar-e-Riyasat. Looking this late Pt Prem Nath Ji Dogra consulted the important personalities of the state and discussed the situation. A political party named Praja Parishad was launched.

In 1953, Praja Parishad under the chairmanship of Pt Prem Nath Ji Dogra started a movement against the situation. At that time slogan was "Ek Desh Mein Do Pradhan, Do Nishan Nahin Challenge Nahin Challenge."

People of Jammu & Kashmir took part in large number. People from India came to Jammu to participate in the movement. Women took part in thousands in the movement. They were dealt with cruel hands.

Jammu & Kashmir additional police and Punjab police used to beat the "Satyagrahis" with cruel hands. So many times police entered the temples with shoes. They used to beat a person wearing fleet shoes.

After the arrest of satyagrahis they were left in jungles far away from the city. They were not given meals for couple of days. So many people were shot dead while hosting National Flag in Hiranagar, Jourian and Ramban.

There was permit system to enter the State and to go to India. As a result of this movement, Abdullah was sent to Jail for eleven years. Permit System was abolished, instead of "Sadar-e-Riyasat" Governor was appointed. Jurisdiction of Supreme Court was extended to Jammu & Kashmir.

Due to Article 370 and 35A people of the state suffered much and were deprived of the facilities enjoyed by the Indian people.

We the people of Jammu & Kashmir thank from the core of heart the Prime Minister Hon'ble Sh Narinder Modi Ji and his cabinet that they abolished the Article 370 and 35A. Jammu & Kashmir will flourish with the rest of India.



SHIV KUMAR GUPTA

Sd/ Shiv Kumar Gupta

20122 3010

Sh. Daya Krishan Kotwal Ji was born on 29th of April 1927 at village Udrana of Tehsil Bhaderwah District Doda in Jammu region of J&K. He did his matriculation from Shri Amar Singh High School Bhaderwah in 1943 and thereafter he went to Delhi where his father Late Sh. Hari Lal Kotwal was working. At Delhi, he joined Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and was first to start RSS's Shakha at Shahdara Delhi. He attended his first RSS Camp at Mathura U.P.

He came back to his native place Bhaderwah in 1946 and started RSS Shakha at his village Udrana (Bhaderwah) with like mined youth and thereafter within short span of period, extended the network of Shakhas across length and breadth of erstwhile Doda District. During this period, he urged the people to maintain age old traditions of communal harmony at any cost and to shun the habits of smoking and drinking and was instrumental in bringing about reforms in society in matters of traditional customs and caste.

He was one of the founding members of Praja Parishad in J&K State who staunchly advocated and advanced the ideology of Late Sh. Syama Prashad Mukherjee and Pt. Prem Nath Dogra – EK VIDHAN-EK-NISHAN-EK PARDHAN.

During 1952-53 agitation when Kotwal Ji was underground in Bhaderwah (Doda region), he along with his associates successfully led the agitation of 1952-53 for complete integration of Jammu and Kashmir with India. During this period he remained underground and organised demonstration against the than Govt of Sheikh Abdullah in the State. His Village Udrana (Bhaderwah) became the hub of nationalist youth, young and old men and women and even school going children who were ever ready to make any sacrifice. Such was his personality among administration that the then Govt. ordered his capture dead or alive.

CC-0 Nanaji Deshi



Sh. Daya Krishan Kotwal (Sher-e-Doda) Ex-State BJP President, Ex-MLC

The most chanted slogan of that agitation was "Galle Sare Nizam Ko Ek Dhaka Aur Do, Girti Abdullah Sarkar Ko Ek Dhaka Aur Do". During the period of agitation of 1952/53, J&K forces (Militia) in order to capture Kotwal Daya Krishan Ji dead or alive encircled the village of Udrana (Bhaderwah) nerve centre of agitation in the dead of night but faced stiff resistance from Cadre/locals who were defending the village since long expecting the crackdown. Untold atrocities were committed on unarmed men, women, young and old and even children were not spared. When J&K Militia reached the House of Kotwal Ji, he jumped from 1st floor brandishing his weapon and fired few shots in the air and jumped into Neeru Nallah (River) which was in spate. J&K Militia

AN Zell



fired Volley of bullets but luckily none hit the Kotwal Ji. In the wee hours of morning, he was found by the side of bank of Neeru Nallah (River) by his associates who took him to his house and for days he was treated for the wounds he suffered during the escape. One noble Govt. Doctor, Sh. Shiv Saran Gupta used to treat him during this period. After the arrest of Sheikh Mohd Abdullah, G.M. Bakshi through his local leaders offered him the post of Excise and Taxation Officer little knowing his loyalty and integrity to the cause and nation. During Emergency Days (1975) he remained underground and successfully moulded public opinion against Emergency. He courted arrest only when instructed by the Party High Command. In the year 1984, the then State Govt. headed by G. M Shah detained him under Public Safety Act (PSA). The then Govt. offered him release on Parole but he declined the offer. He was kept at Srinagar Central Jail. PSA was quashed by the Advisory Board as it found nothing wrong in raising slogan "Bharat Mata Ki Jai".

On the onset of terrorism in J&K State, Kotwal Ji worked tirelessly day & night in erstwhile District Doda to maintain the age old traditions of communal harmony and strengthened the nationalist forces, It was due to his tireless efforts along with his associates that no migration of minority Hindus took place in the district Doda at the peak of Militancy. He started Save Doda agitation against Pakistan sponsored militancy in J&K State.

He was instrumental in formation of Village Defence Committees (VDCs) which successfully thwarted the evil designs of anti nationals and terrorists in districts Doda regarding migration of minorities from the District.

Sh. D. K. Kotwal Ji was elected to State Legislative Council in 1996 and was first BJP leader to be elected to this house. He remained President of Pradesh BJP of J&K State w.e.f 1997 to 2002. He resigned

from the presidentship owning moral responsibility for the debacle of BJP Party in election of 2002. Even though he was asked to continue as president by the then National President of BJP, but he did not agree to take back his resignation such was his morals.

He remained active in public life till his last breath. He breathed his last on 9th of April-2013 in AIIMS New Delhi. His death was widely mourned by all the leaders irrespective of Party affiliation. He was close associate of late Sh. Atal Bihari Vajpayee Ji Former P.M., Sh. L.K. Advani Ji, Present Prime Minister Sh. Narendra Modi Ji and Late Sh. Kedar Nath Sawhney Ji. Sh. L. K. Advani Ji described his death as an "Irreparable" loss for the party workers and people of Jammu and Kashmir. He worked for the country's unity and played an important role in strengthening the BJP especially in North India".

"His life upheld the values of honesty "& probity" said Ghulam Nabi Azad, the then Union Health Minister and now Rajya Sabha M.P."

His selfless and tireless efforts bore fruit when 4 out of 5 assembly seats in erstwhile Districts Doda were bagged by BJP, astonishing the Political Pandits who thought that BJP can never win in erstwhile District Doda. Regarding him it can aptly be said:-

"Hazaro Saal Nargis Apni Be Nuri Pe Roti Hai, Badi Mushkal Se Hota Hai Chaman Mein Dedavar Paida"



Chander Shekhar Kotwal, (Senior BJP Leader) S/o Late Sh. Daya Krishan Kotwal Bhaderwah-Doda





PT. BELI RAM LAMBARDAR

My father late Pt. Beli Ram Lambardar alias Beli Lombard son of Pandit Hariya of Badyal Palona was born in 1931 in the family of a landlord in village Badyal falling in Hiranagar Tehsil now Rajpura of District Kathua now Samba. He joined the Praia Parishad at the young age of 18-19 years in 1949-50 in presence of Pt. Prem Nath Dogra founder of Praja Parishad in the company of Thakur Baldev Singh Jasrotia Ex-MP & MLA. From the day one he whole heartedly with full dedication and devotion worked as a karyakarta and took active part in satyagrahas organized by the party to fight out the Article 370 i.e. special status to the J&K State and for the abolishing of permit system imposed by the Mohd. Sheikh Abdullah government as well as congress government in the centre. He motivated his friends, relatives and all other persons of the surrounding and enrolled hundreds in Praja Parishad Party. He also organized them into various groups to support the party programs. By doing so he faced black warrants of the government and remained underground for years together. During that period he along with others used to hide themselves in the forest and the houses of the others as well as working during night hours to do the day to-day agricultural and other activities. Police used to chase him and his colleagues. My mother Smt. Raj Dai who is still alive told that police used to harass the family members for the whereabouts of my father and create a sense of fear. She passed many nights in nightmare as those days there was sense of insecurity being a wife of Praja Parishad Karyakarta. She told that women and children experiences black days and children study was disturbed which has everlasting effect on the Praja Parishad families. Whenever caught were abused and beaten and made to stand in cold water. During winter transshipped to far flung areas i.e. Billawar, Jindrah and left in lurch during odd hours barefooted and they have to travel miles to reach the destination. He narrated one episode that one day he along with his colleagues was hiding in somebody's house and suddenly police raided the house. As there was no way to escape so they had to lie flat on beams of the building locally called latain breathlessly till the police left the place. On another occasion they went inside the pond in the cold night of winter to avoid arrest. The attitude of the police and administration as well as the government was hostile and hence he lost valuable property by being as an active Praja Parishadi. My mother also played a passive part by motivating the women folk and providing logistic support when their husbands remained in jails or in hideout.

I was born in 1953 when Dr. Syama Prasad Mukherjee had died a year earlier or so and my father was so impressed by the personality and policies of the great Dr. Syama Prasad Mukherjee, so he gave his name to me only dogra with the Bengali name. I have heard the horrific and inhuman treatment given to the satyagrahis from my father and others. The social environment was so charged against the Praja Parishadi activist that their families especially children were abused and bulleyed by the others in the schools and in the villages. In some cases they were ostracize by the others and even were not given preferences for marriages etc. these were some of the horrific, horrendous and painful nostalgic reminiscences of Praja Parishad movement. My father courageously fought all this and continued his mission to fight the special status and permit system. He went to jail more than dozen times especially for a longer period of 3 months in 1971 in food agitation. Thereafter he joined Jan Sangh and BJP and worked on various positions of the party. He was elected block chairman and cooperative society chairman. It is really a matter of great satisfaction that future favored the braves on 5th August 2019 when parliament abrogated Article 370 and 35A which fulfilled the long cherishing dream of the people of Ek Pradhan, Ek Vidhan and Ek Nishan and might have given solace and happiness to the departed souls as well as to the others.

S/D Mukherjee Sharma (IFS Retd.)



As narrated by Thakur Ghansara Singh, people of Birpur in large number of which some of them are mentioned below took an active part in the Praja Parishad Movement launched in early 50s on the call of Pt Prem Nath Dogra and thereafter a clarion call given by Dr. Syama Prasad Mukherjee.

Thakur Prem Singh, Captain Jod Singh, Prem Singh, Bhir Singh, Subedar Purakh Singh, Prakash Singh, Amarnath Jogi, Chander Singh, Jagdish Singh, Jeevan Singh

These activists created awareness among the masses and in and around Birpur area. The Birpur is a hub of Praja Parishad being nearer to Smailpur and Jammu. The Birpur unit used to provide hideout to the Praja Parishadi activists from Jammu area. They organised all type of logistic support i.e. food and shelter to them. They also provided activists in large number whenever the party organised Satyagraha in Jammu City. He told that when Pandit Jawahar Lal Nehru along with Sheikh Abdullah was addressing a gathering in Jammu City passed a sarcastic and humiliating remark on Maharaja Hari Singh that "Haruria Baga Diya". The gathering reacted back by pelting stones and bad names and hence Jalsa was disorganised and thrown to bin.



THAKUR GHANSARA SINGH (BIRPUR)

Team Library & Documentation Department BJP (J&K)

Sh. Chuni Lal Sharma son of a school teacher hailing from Amb Grota in Tehsil Jammu was born at Bhaderwah and after completion of his studies he joined state service under the Dogra dynastic rule in state forces as LDC. In the year 1952 despite being in Government service, he actively participated in the ongoing stir a phase so launched under the leadership of late Pt Prem Nath Dogra with the slogan of Ek Nishan, Ek Vidhan and Ek Pradhan. He even helped the leadership of Praja Parishad in making alert of the proposed steps so proposed by the Government. He even did not care for the threats of the state authorities but actively participated in all the agitational activities during this period.

CC-0 Nanaji Deshirukki









**DHARAM VEER JI** 

C/0/Nanaji Deshmukh Libra

Born on 28th August 1935 at Kotli District Mirpur (in Pok occupied Jammu and Kashmir) and because of the disturbances created by the tribals duly aided by the Pakistan Army, the people of Kotli were forced to migrate in the territory of Indian Dominion including the portion of present J&K in full part of India. The family of Sh Dharam Veer Ji had temporarily settled at Hamirpur District of Himachal Pradesh. Being victims of the wraths of Pakistan forces in Kotli (PoJK), he had remained closely associated with RSS and whose directions Sh Veer Ji had come over to Udhampur in 1953 for his acts of pushing the agitation of Ek Nishan, Ek Vidhan and Ek Pradhan under the stewardship of Pt Prem Nath Dogra. He had a leading role in the management of the stir so ignited at Udhampur wing under the active leadership of Late Smt Durga Devi the mother of Late Lala Shiv Charan Gupta, Smt Paro Devi the mother of Om Prakash Photographer and a strong lady Smt. Bhagwati Devi w/o Sh Dina Nath Kalsotra also called Dina Mahasha. He had faced the brutality of the militia of Sheikh Government by way of lathi charge and cane charge while associated in the huge rallies of ladies in thousands as well as the hunger strike so launched by daring lady Durga Devi (the mother of Lala Shiv Charan) and his daughter-in-law Shanti Devi (wife of Lala Shiv Charan). Sh Dharam Veer Ji who had a very active role to push the agitation in Udhampur and thereafter also finally settled in Adarsh Colony Udhampur in 1963. He is presently the Vibhag Sanchalak Udhampur Prabhag.

- 481AL

Sh Chuni Lal Kesar Ji had remained actively associated in the Praja Sabha stir so launched against the callous attitude of Sheikh Regime since the year 1951 and his participation had remained as messenger of the leaders of Praja Parishad hiding constantly from the militia of Sheikh Government so deployed to harshly handle the agitating leaders of Jammu Region.

The vital importance of Sh Kesar Ji had remained to give a lease to the stir against Sheikh Regime both in ration agitation so launched against Sheikh in 1951 at Udhampur as well as during the state wide agitation with the goal of Ek Nishan, Ek Vidhan and Ek Pradhan so launched by Pt. Prem Nath Dogra in 1952 and further fuel after the imprisonment of Dr. Syama Prasad Mukherjee. Sh Chuni Lal Gupta had been tortured by the police during mass rallies so carried at Udhampur under the leadership of Lala Shiv Charan Gupta and had to face the wraths of stone pelting and lathi charge a number of times, though arrested twice in 1953 movements but managed to escape by giving slip to the Militia personnel's.

CC-0 Manaji Beshmokin L

Parday Turnar Pardeep Kumar (Son)



Born in 1925 in Udhampur and expired on 24th June 2019 at the age of 95 years.





DURGA DEVI (W/o Late Sh Mansukh)

Smt. Durga Devi a daring lady of the time had the strength of thousands of ladies the leading members being late Smt Paro Devi and Bhagwati Devi wife of Sh Dina Nath Kalsotra also being titled as Mahasha. The big procession of ladies used to take place very forcefully against the callous attitude of Sheikh Abdullah regime, more particularly the ration scarcity and the torture of Jammu based people especially when the mockery of democracy was made by onslaught rejection of the nomination papers of the Praja Parishad candidates during the farcical elections of Constituent Assembly in the year 1951. The forcefully strong agitation took place in 1952 under the strong leadership of Pt Prem Nath Dogra and further arrest of Dr Syama Prasad Mukherjee with the firm demand of total integration of the Jammu and Kashmir State with India i.e. explicit demand of Ek Nishan Ek Vidhan and Ek Pradhan. Late Smt Durga Devi had also sat on fast in front of police station at Udhampur continuously for three weeks along with a strong group of ladies of Udhampur district. On her inspiration his son Lala Shiv Charan Gupta took the leading role of such agitation since the year 1947 having been ignited since the year 1948 i.e. after transfer of power to Sheikh Mohammad Abdullah.

Dr. Jogeshwar Kumar Gupta Grandson

C-0. Manaji Beshmukh Library BJP

Born in 1914 in village Majalta in the family of Sh Kamla Shah, Sh Krishan Lal Zargar expired in 1960. He during the 1951-52 agitation in Udhampur had actively participated in assembly of hundreds of persons hailing from this locality while coming over to Udhampur by undertaking on foot journey.

The house of Late Sh Krishan Lal Zargar located in remote area of Jib sector had remained a safe hideout of Lala Shiv Charan Gupta, having been declared as absconder by the police of Udhampur with reward of huge sum, who may get him arrested in aiding the police, and also shot at site order was also issued by the police against Lala Ji.

Sh Zargar had historical contributions for this movement and became sour in the eyes of police of Udhampur. Ultimately in May' 1953, Sh Krishan Lal Zargar had been arrested on the abatement charge for aiding the escape of Lala Shiv Charan Gupta from his house and was sentenced to six months imprisonment. Zargar Ji was subjected to cruel torture by putting him in cold water of Ranbir Canal in winter season besides was severely beaten up immensely and repeatedly. After release the impact of such police torture during custody had remained permanent even after release during his lifetime.

Mohan Lal Abrol
(Grandson)





A son of late Pt Moti Ram hailing to a village Danoh of Tehsil Hiranagar District Kathua who was also in British Service in Postal Department and expired at his early age. Because of the influence of his father in the postal service, my father also joined the same department after passing out middle qualification and rose to the position of Post Master and remained posted at Dalhousie, Basholi, Gurdaspur, Amritsar. Because of the enforcement of permit system in J&K by the centre and state governments he was annoyed with the system of both governments and callous attitude of Sheikh Government. He remained in touch with late Sh Sanji Ram hailing from Village Kuta Tehsil Hiranagar and remained actively involved with the activities of Praja Parishad in 1951 to 1953 under the leadership of late Pt Prem Nath Dogra.



As had usually been said about the incidents of 1951 to 1953 agitations being run against the interests of the people of Jammu people more particularly the Hindu community. He had also conveyed to me before his death took place in the year 1960, that he had donated rupees five hundred for purchase of a jeep for the Kathua unit of Praja Parishad during 1951-53 agitation in which Sanji Ram, Thakur Baldev Singh etc were the main leading figures.

LATE VISHNU NATH KHAJURIA

Sumer Khajuria (Son)

C-D Nanaji Deshmykh Library Bar

Lala Shiv Charan Gupta, titled as "Lion of Udhampur" had strong role in the activities of Praja Parishad so came into being in 1947 under the Presidentship of Sh Hari Wazir. However the stir of Jammu got momentum upon the assumption of such responsibilities by Pt Prem Nath Dogra in May 1949.

Lala Ji was the witness of the fraud so played by Sheikh Govt. in 1951 by rejection of 46 nomination papers of Praja Parishad out of 59 candidates besides the torture of Jammu people agitating against the ongoing stir opposing the conduct of the Sheikh Abdullah Government. Lala Shiv Charan had been arrested earlier in the 1951 but was released afterward by undergoing about three months imprisonment. He was the main figure of ongoing strong agitation in Udhampur District of the time including the areas of Reasi, Ramban, Doda, Kishtwar and thus Lala Shiv Charan was not being captured by the police and feeling danger to the Government of Sheikh Abdullah, he was declared absconder. Lala Ji, usually remained in his hideout at different places for pushing up the ongoing agitation and thus one Krishan Lal Zargar of village Majalta was also forced to undergo imprisonment on the charge of aiding and abetting Lala Ji to flee away from the arrests.

Lala Ji was again arrested in the year 1953 when the stir launched on the object of Ek Nishan, Ek Vidhan and Ek Pradhan and was subjected to severe torture. He along with group of strong agitators was carried to Srinagar by a police truck and because of the blockade of road at Banihal Pass due to heavy snowfall was lodged in a shop without food and clothes. At Srinagar also Lala Ji was confined in a cell of 6'x6' size with unbalanced and unlevelled floor completely dark and was given only one pot to take water or for meeting the call of the nature. He was being served rotis fully adulterated with lime and boiled Dal mixed of stones, etc. Although Lala Ji was lured for number of reliefs and boons in case he surrenders the path of agitation but did not budge. In his deteriorated health condition during such tortured imprisonment was released after a long duration of six months when a settlement reached with the Praja Parishad leaders after the demise of Dr Syama Prasad Mukherjee.

and an Command SD/

106

**Pawan Gupta** 





Sh Paras Ram Pachyala was among the mass leaders of Udhampur District i.e. Vaid Hari Ram, Paras Ram Pachyala, Lala Shiv Charan Gupta and others.



C-0. Nanaji Deshmukh Libraty, 201

Under the leadership of strong leaders as aforesaid, an agitation of gathering people across the old Udhampur District, i.e. Doda, Ramban, Kishtwar etc. was being conducted by facing cane charging of the Sheikh's deployed militia and faced the wraths of the police etc.

PARAS RAM PACHYALA

Onu Bhayear

He was born in February 1933 in Ramnagar of Udhampur District. Sh Rajinder Lal Gupta had remained active participant in the 1952-53 agitation so launched across the Jammu Region against the divisive policies of Sheikh Abdullah and his callous attitude against Jammu based patriotic forces demanding Ek Nishan, Ek Vidhan and Ek Pradhan.

In Ramnagar, Sh Rajinder Lal Ji had been in close association of Sh Om Prakash Teacher, Sh Hans Raj Gupta Advocate, Sh Shiv Charan Gupta and Sh Ram Chand Paba under whose leadership the agitation in Ramnagar had been launched.

Sh Rajinder Lal Ji had remained the victim of the police torture during ongoing stir more particularly after the arrest and detention of Syama Prasad Mukherjee in 1953 and to bear with the wraths of lathi charge and stone pelting so resorted by the police and military force mostly from Kashmiri Muslim community, called Kashmir Militia has been deployed against the Jammu people. Presently Sh Rajinder Lal Ji is the senior member of RSS and holding the responsibilities of Nagar Karyavah of Udhampur where he is settled for the last 60 years.

lajuted tal Gupto





He was born on 8th January 1931 at Udhampur. Just at the teenage life he remained closely associated with the social activists of Udhampur and the patriotic movements launched by the RSS organisation by way of participation of Shakhas, etc. He had also remained actively part of the agitation of Praja Parishad in Jammu and Kashmir State under the leadership of Pt. Prem Nath Dogra.

Sh Baria Ji had also participated initially launched stir of ration in 1951 against the Sheikh regime.

In 1952 Sh Baria Ji had remained actively associated in the Praja Parishad state wide movement by way of management for the agitating masses in arrangement of drinking water, collection of food or other required facilities being basics of life.

Sh Baria Ji had to face a number of times the police torture by way of constant lathi charge ordered on the agitated masses with the cruel hands of Sheikh Abdullah administration went on to establish his writ against the Jammu, which opposed to his policies of alienation from the Indian national hood. The said agitation was further went on with strong will of the leadership of Udhampur more particularly Lala Shiv Charan Gupta, Vaid Hari Ram Ji and Paras Ram Pachiala besides Sh Dina Nath, Gouri Shankar Purohit and Papa Dina Nath.

The participation of Sh Rama Nand Baria in the mass agitation at Udhampur after the imprisonment of Dr Syama Prasad Mukherjee and a number of times escaped from arrest by giving slip to police forces.



RAMA NAND BARIA

3141 det

CC-0. Nanaji Deshmukh Litera

गांव गुढ़ा स्लाथियां में संघ की शुरूआत श्री धयान सिंह जी ने 1947 से लेकर 1953 तक की। हर शाखा में 60-70 स्वंय सेवक जाते थे। इस शाखा को चलाने के लिए श्री धयान सिंह जी का बड़ा योगदान था। आज तक लोग उनको याद करते हैं।

इस के बाद 1952 में प्रजा परिषद् की एजीटेशन शुक्त हुई इस एजीटेशन में श्री ध्यान सिंह जी, मास्टर जर्मन सिंह जी, मास्टर सुरिन्द्र नाथ खजूरिया, श्री जगदीश जी ने स्थाई नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और एजीटेशन में शमिल हो गये। इनका योगदान हमेशा के लिए याद रहेगा।

इस एजीटेशन में श्री दुर्गा दास जी निवासी जम्मू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्री दुर्गा दास जी गुढ़ा स्लाथिया में श्रीमान एंचल सिंह जी जो एक संघ के कार्यकता थे उन के घर में रहते थे और सारा एजीटेशन का काम चलाते थे। यह सारा काम उनके मार्ग दर्शन पर होता।

गुढा स्लाथिया से एक अखबार जारी किया जाता था जिस में सारी जानकारी जम्मू शहर में पंहुचाई जाती थी। इस कार्य की जिम्मेदारी श्री एंचल सिंह जी के कन्धों पर थी। रोज का समाचार और गतिविधियां जम्मू शहर भेजी जाती थी यह सारा कार्यक्रम गुप्त था। जब श्यामा प्रसाद मुर्खजी जम्मू शहर में आए और परिमट तोड़ दिया और उनको कैद कर लिया। उस समय लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए और उन का स्वागत किया।

लोगो की इच्छा थी जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए। उस समय की हुकूमत ने श्री मुखर्जी जी को जेल में बंद कर बहुत बड़ा जुल्म किया और जेल में ही उन की मृत्यु हो गई और इस वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा नुक्सान हुआ। श्री मुखर्जी का बिलदान आज रंग लाया और दफा 370 टूट गई।

> SD/ Shashi Paul Singh





Smt Shanti Devi had also the important role of management of the programmes of ongoing stir in the year 1951-53 including the mobilization of the young ladies groups and collection of eatables, water tents etc for the agitating ladies in the scorching heats of April-June 1953. She had also been made to face the cane charge and stone pelting so resorted to by the Militia of the state so deployed for the torture of Jammu people under the orders of Sheikh Abdullah. A leading role among the young ladies for carrying agitation with slogan of Ek Nishan Ek Vidhan and Ek Pradhan.



SHANTI DEVI (W/o Late Sh Charan Gupta)

Dr. Jogeshwar Kumar Gupta

Late Sh Jwala Prakash Gupta Advocate was born on October 8, 1916 at Kot Bhalwal Jammu then shifted to Hiranagar along with his family. He passed his matriculation in the year 1933 from Punjab University and then did his graduation from Lahore University. He pursued his Law Degree from the University of Lucknow in the year 1942. Then he started practising as an advocate at Hiranagar. He remained active in the political field and joined Praja Parishad and played a great role there too. In 1953, when there was agitation, he played a vital role there and as a result he got surrounded by police and police asked him for surrender, but by his tricky mind he managed to run away from there by showing 'banana' as a 'Pistol' to them by showing that he will shoot them. Although it was a challengeable agitation and he did a lot for Praja Parishad. Sh Gupta's family was a freedom fighter's family. They were nine brothers, one of them namely, Vir Ram Chander Mahajan was martyred during the said agitation and in his memory his Samadhi is made at 'Batera on Akhnoor road' where a Mela is usually organised every year.

> SD/ Rohni Kiran Gupta (Advocate) S/o Late Sh Jwala Prakash Gupta





**JWALA PRAKASH GUPTA** 





**ठाकुर सहदेव सिंह** गांव डडोरा, तहसील खौड़, जम्मू

ठाकुर सहदेव सिंह बड़े ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी थे । उनका जन्म 22 – 12 – 1922 और स्वर्गवास 1 – 5 – 2016 को हुआ । पिता जी का बचपन बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा क्योंकि जब वह पाँच वर्ष के थे , तो उनके माता – पिता का स्वर्गवास हो गया था । ठाकुर जी की शादी 19– 4 – 1967 , बुधवार राम नवमी के अवसर पर श्रीमती प्रकाश देवी से हुई । उन्होंने स्नातक की शिक्षा विपक्ष में पूरी की ।

मेरे पिता जी ने 1952 के प्रजा परिषद आन्दोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी । वह जो काम करते थे , उसको एक डायरी पर लिख देते थे । इसमें उन्होंने लिखा कि 1 मई को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक का जीवन शुरू किया । वह पहली बार प्रचारक बनकर स्थान भिम्बर जिला मीरपुर में एक वर्ष तक रहे । उसके बाद उन्होंने बसौली , नौशौहरा और जम्मू में 15 वर्ष तक अपना प्रचारक जीवन व्यतीत किया । प्रजा परिषद के आन्दोलन में उनकी पहली गिरफ़्तारी बसौहली से हुई थी । पहली जेल यात्रा में उन्हें पहले जम्मू और फिर श्रीनगर की जेल में रखा गया । प्रजा परिषद के आन्दोलन में वह लगभग 2 वर्ष तक जेल में रहे थे।

जब यह आन्दोलन पूरे रंग में था , तब पिता जी को सुदरबनी और नौशहरा के इलाके की जिम्मेदारी दी गई थी । इन इलाकों में ठाकुर साहब ने आंदोलन को बड़े ही जबरदस्त तरीके से चलाया था । लोग बताते है कि उन्होंने अपने आप को नौशहरा का D.C. धोषित कर रखा था । वह शेख अब्दुल्लाह प्रशासन के समानांतर अपना प्रशासन चलाते थे । पुलिस उनको पकड़ने के लिए हर समय तत्पर रहती थी , पर वह अपना लिया बदल कर पुलिस को चकमा दे देते थे । कई बार तो उनकी अपनी पहचान पाने के लिए सेना की वर्दी का भी सहारा लेना पड़ता था और रात जंगल में ही गुजारनी पड़ती थी । शेख अब्दुल्लाह से परेशान होकर पिता जी को गिरफ्तार करने हेतु जम्मू से मिलिशिया फोर्स को सुंदरबनी भेजा था। आन्दोलन के दिनो के उनके साथी ऋषि कुमार कौशल जी का हमारे घर आना हुआ तो उन्होंने बताया कि प्रजा परिषद के आंदोलन में ठाकुर साहब को पांच वर्ष की कैंद की सजा सुनाई थी । जो आंदोलन के सफल होने के पश्चात एक समझौते के तहत खत्म की गई थी । 1952 के आंदोलन के बाद भी वह समाज सेवा में बढ़ — चढ़ कर भाग लेते रहे । वह पहले 1962 तक अखनूर — छम्ब विधानसभा क्षेत्र से विधायक मी चुने गए।

1965 में जब भारत की पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी तो उस समय भी ठाकुर साहब ने लोगों की परेशानी को देखते हुए मुठठी (जम्मू में प्रशासन के विरुद्ध आन्दोलन चलाया था। इस आंदोलन को कुचलने के लिए प्रशासन ने फिर से फोर्स का उपयोग किया था। इस फोर्स ने ठाकुर साहब की बहुत ही बेरहमी से पिटाई की थी। इस पिटाई की वजह से उनके दांत भी टूट गए और उनको एक महीना अस्पताल में रहना पड़ा था।

5 अगस्त, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री मी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जम्मू कश्मीर प्रदेश से धारा 370 और 35A हटाना , उन आंदोलनकारियों को सच्ची श्रद्धांजिल है जिन्होंने अपना जीवन दो विधान दो निशान दो प्रधान को खत्म करने के लिए न्यौछावर कर दिया ।

> अजय सिंह पुत्र ठाकुर सहदेव सिंघ

CC-0. Nanaji Deshmukh Library

Digitized byces

मेरे पिता जी पं० श्री कृष्ण दत्त बसोत्रा प्रजा परिषद पार्टी से संलग्न थे। अपने जीते जी वे अक्सर मुझे अपने प्रजा परिषद से जुड़े संस्मरण सुनाते रहते थे। उनकी बताई एक—एक घटना और संस्मरण मुझे याद है। मैं बात करूंगा प्रजा परिषद् के गठन से लेकर उस में प्रदेश में कार्य करने तक की। पिता जी से मैंने सुना था कि वे 1953 में प्रजा परिषद से जुड़े। उस समय भारत से जम्मू कश्मीर में आने के लिये या जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए लखनपुर में परिमट लगता था। पिता जी 1952—53 में पठानकोट में आर्मी की कैंटीन में कार्य करते थे और उन्होंने परिमट बनवाया था। किन्तु उन्हीं दिनों जम्मू में पं० प्रेमनाथ डोगरा जी ने प्रजापरिषद् बनाई। प्रजापरिषद् का एक मात्र ध्येय जम्मू कश्मीर से परिमट को समाप्त करना था। इस के लिए पार्टी जगह—जगह पर धरने देती थी। पिता जी कैंटीन छोड़ कर प्रजा परिषद् में शामिल हो गये। उन्हीं दिनों नगरोटा गुजरू के पास "डुब्ब" नामक स्थान पर आर. एस.एस. की शाखा भी लगती थी। पिता जी उसकी अगुवाई करते थे। उनके अनुसार—

"एक दिन हम शाखा में थे मेरे साथ नगरोटा गुजरू में मेरे अन्य साथी जो आयु में सभी मुझ से बड़े थे जिन में प्रेम नाथ पावा, भगत राम त्रिपाठी, रमेलु राम, रमेल सिंह, लाला साधुराम गुप्ता चंदा पावा और अन्य बहुत से साथी शामिल थे। शाखा समाप्त करने के बाद हम सभी जलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए जा रहे थे, हमारा नारा था— "एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नही चलेंगे नही चलेंगे।" उस समय अचानक मिलिशिया फौज ने हम पर आक्रमण कर दिया। मेरे कुछ साथी भागने में सफल रहे किन्तु मुझे और लाला साधु राम गुप्ता तथा रमेल सिहं जी को उन्होंने पकड़ लिया और हीरानगर के जेल में डाल दिया। वहां पर यातनाएं दी जाती। रोज कोड़ों से पीटा जाता और भूखा रखा जाता। तकरीबन 20 दिनों के बाद ठा० बलदेव सिंह, लोक नाथ सांगड़ा आदि नें हमें जेल से रिहा करवाया। जेल की उन यातनाओं से उबरने में हमें एक महीने से भी अधिक समय लगा। हम पर मुकद्दमा चलता रहा। किन्तु हमनें प्रजा परिषद का साथ नहीं छोड़ा।

मेरे पिता इस पूरे इलाके में प्रजा परिषद् का नेतृत्व कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात ठाकुर ध्यान सिंह जी से भी हुई। एक दिन ये सभी लोग जम्मू पहुँच गये और वहां पर पं० प्रेम नाथ डोगरा जी से मिले। उसके 3 दिन बाद जम्मू में एक बहुत बड़ा जुलूस निकालने का कार्यक्रम था जिसमें बहुत सारे लोगों कौ जरूरत थी। मेरे पिता जी ने राम कोट, नगरोटा गुजरू, लाखड़ी, चुड़ा कलयाल आदि क्षेत्रों से लोगों को इस जलूस में शामिल होने के लिए जम्मू चलने के लिए प्रेरित किया और यह लोग पैदल चल कर जम्मू में इस जलूस में शामिल हुए। पिता जी बताते थे कि— "





प0 कृष्ण दत्त बसोत्रा

"जम्मू में हमने जलूस निकाल कर प्रदर्शन किया तथा उस के उपरांत गिरफतारियां दी। हमें जम्मू से उठाकर श्रीनगर जेल में डाल दिया उस समय पं० प्रेम नाथ डोगरा जी भी हमारे साथ थे। वहां पर जो हालत उस जेल में हमारी की गई उसकी याद आते ही आज भी रौंगटे खड़े हो जाते है। हमें इतना मारा जाता था कि जेल से छूटने के बाद कई दिनों तक हड्डियां दर्द करती रहीं।'!

मैं अक्सर अपने पिता जी से ऐसी बातें सुनता रहता था, और उन बातों से मेरे अंदर भी देशभवित का संचार होता रहता था। एक दिन मैं पिता जी के साथ बैठा था। तब मैंने फिर वही बात छेड़ दी कि आप अक्सर बताते रहते हो कि लखनपुर में परिमट लगता था तो फिर वह बंद कैसे हुआ। इस बात का जो उत्तर उन्होंनें दिया उसको याद करते ही आज तक मेरे भी रौंगटे खड़े हो जाते हैं। पिता जी उस बात को सुनाते –सुनाते रो पड़े थे। उन्होंने बताया–

हमारा आंदोलन चल रहा था। हम अपनी रियासत को भारत का हिस्सा मानते थे। हम इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे थे कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे। हम जब जलूस निकालते थे तो पता नहीं कहां से मलेशिया फौज आ जाती थी। कई बार उस ने हमें मारा, और कई बार हम भाग जाते थे। हम रात को घर नहीं सोते थे, खेतों में या जगंल में रहते थे तािक मलेशिया फौज हमें ना पकड़ सके। हां तूने पूछा है कि परिमट कैसे बंद हुआ। इस के लिए हम ने अनेक बार प्रयत्न किये, पं० प्रेम नाथ डोगरा जी के नेतृत्व में पैदल लखनपुर से पार जाने की कोशिश की पर हर बार हमें रोक दिया जाता था फिर जेल में बंद कर दिया जाता।

हमारी इस मांग के समर्थन में जम्मू से बाहर देश भर में जनसंघ ने भी यह आंदोलन छेड़ दिया था कि एक देश में दो निशान दो प्रधान नही होने चाहिए में गर्मियों के दिन थे और हमें प्रजा परिषद का संदेश मिला कि बंगाल से डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिमट समाप्त करने के लिए आ रहें हैं वे लखनपुर से बिना परिमट में जम्मू में प्रवेश करेंगे। उन के स्वागत के लिए प्रजा परिषद के सदस्य जाना चाहते थे। मैंने भी अपने इलाके से बहुत से लोगों को तैयार किया। मेरे साथ मेरे साथी प्रेम नाथ पावा, प0 भगतराम त्रिपाटी, लाला साधु राम गुप्ता, कांशी राम आदि भी शामिल थे। लगभग 150 लोगों का जत्था बनाकर हम लोग पैदल दयाला चक गये। जत्थे का नेतृत्व में और ठाकुर ध्यान सिंह जी कर रहे थे। उस में बाद जम्मू और सांबा से आने वाले साथी भी हमारे साथ मिल गये और हमारी एक विशाल जन समूह पं॰ प्रेम नाथ डोगरा जी के नेतृत्व में डॉ॰ श्यामा प्रसाद जी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा किन्तु हमें कठुआ से आगे नहीं जाने दिया और गिरफ्तार करके ट्रकों में भर कर नगर ले जाकर जेल में डाल दिया गया। बाद में पता चला कि. डॉ॰ श्यामा प्रसाद जी को भी श्रीनगर की ही किसी जेल में बंद कर दिया गया है। कुछ दिनों के बाद हमें जेल से छोड़ दिया गया और डॉ॰ श्यामा प्रसाद जी की जेल में हत्या कर दी गई।

पिता जी बतातें थे कि उस के बाद जम्मू कश्मीर में परिमट सिस्टम बंद होगया। प्रजा परिषद का विलय जन संघ में हो गया। बाद में जन संघ को जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बना दिया गया और 1980 में जनता पार्टी बनाई गई पिता जी मानते थे कि इस पार्टी को हम ने खून से सींचा है यह पार्टी हमें अपने प्राणों से भी प्रिय है।

सुपुत्र डा0 रत्न बसोत्रा

115

u. Digitized by

डाक्टर शिव लाल सूपुत्र हकीम भागमल जी गांव करयाल ब्राहमणा तहसील विशनाह। 1947 से पहले डाक्टर की ट्रेनिंग लाहौर में की। मगर सरकारी नौकरी नहीं की। 1947 में लोक राज आने पर प्रजा परिषद् पार्टी बनने पर अपने आखिरी सांस तक इस पार्टी का साथ दिया था। इनका देहान्त 1980 नम्बर में हुआ था।

कोई भी ऐजीटेशन सरकार के खिलाफ होती थी। इनको पकड कर जेल में बन्द कर दिया जाता था। साल साल, दो-दो साल जेल में बन्द कर दिया जाता था। जब डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी श्रीनगर में र्स्वगवास हुए थे तो उस समय भी डा. शिव लाल उन के साथ जेल में बन्द थे। बहुत सख्ती सरकार करती थी यहां तक कि नंगे जिस्म करके बर्फ पर लेटाया जाता था। डा. साहब अकेले थे। कोई भाई या ताया चाचा न था। घर सिर्फ एक पत्नी व 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। पूरे गांव में इन की बरादरी का एक अकेला घर था। सरकार के वफादार, सरकार के इशारे पर इन के परिवार को डरा धमका कर धमकियाँ देते थे।

मगर गांव में अच्छे लोग भी थे। जो इस परिवार का ध्यान रखते थे। एक बार श्रीनगर जेल में थे तो सरकार के इशारे पर किसी नें टेलीग्राम दे दी कि आपका बड़ा लड़का र्स्वगवास हो गया है। आप अंतिम संस्कार के लिए आ जाओ। सरकार ने भी आफर दी कि आप पैरोल पर जा सकते हैं। परन्तु डा. साहब ने कहा मेरे जाने से फिर जींवत न होगा। वहां अपने सब हैं वह अंतिम संस्कार कर देंगें।

जब भी कभी कोई इमरजैंन्सी आम लोगों पर लगती थी जैसे 1947. 1962, 1965, 1971 आदि पाकिस्तान के साथ लडाई में भी लोगों को घर बाहर छोडना पडता थ तो डाक्टर जी अपना कारोबार घर आदि छोड़ कर लोगों की सेवा में लग जाते थे। उनके खाने पीने, रहन का प्रबन्ध करने लग जाते थे। इसलिए लोग अब भी याद करते हैं। यह कि जब शेख अब्दुल्लाह की सरकार के बाद बख्शी की सरकार आई तो सरकार ने तरह—तरह के लालच दिए कि आपको MLA यां MLC लिया जाएगा आपके बच्चों को पढाई के लिए बाहरी देशों में भेजा जाऐगा। मनिस्ट्री में



करयाल ब्राहमणा, विशनाह

लिया जाएगा परन्तु डा. साहब देश व पार्टी की खातिर किसी लालच में न आए थे।

जब कि उस समय के प्रजा परिषद के बड़े तेज—तर्रार कार्यकर्ता मदल लाल जिवर वरादरी के MLA बन गये थे और 2 बार MLA रहे थे। फिर एक बार जब शेख अब्दुल्लाह् के दामाद गुलाम शाह की सरकार आई थी तो उसने भी खास आदिमयों को इनके पास भेजा था कि उनका साथ दिया जाये। वह इनको MLA बनाकर अपनी सरकार में शामिल कर लेंगें। परन्तु डा. साहब ने साफ इन्कार कर दिया था।

जिस दिन गांधी नगर हस्पताल में उनका स्वर्गवास हुआ, मरने से पहले अपनी पार्टी के श्री चमन लाल गुप्ता जी व कुछ दूसरे नेता हाल—चाल जानने आए थे तो भी उन्होंने कहा था कि वह ठीक होते ही पार्टी का काम करेंगें। परन्तु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। दिल का दौरा पडने से मृत्यु हो गई थी।

करयाल विशनाह, अरनिया में लोगों को कंटरोल का राशन लगाने वाले वह ही थे। इस बार संघर्ष करने पर जेल में बंद कर दिया था। जब तक लोगों के लिए राशन देने का आर्डर सरकार ने ना किया था वह जेल से बाहर न आये थे।

जब जनता पार्टी की सरकार भारत में थी तो अटल जी विदेश मंत्री थे। विशनाह में जलसा पार्टी का था। तो अटल जी इन के घर पर आऐ थे। उस समय भी इनका परिवार गांव करयाल ब्राहमणां छोडकर विशनाह में चला आया है। और विशनाह में 4—5 मैडिकल की दुकाने हैं और विशनाह हस्पताल के सामने नहर के पार अपना एक छोटा सा हस्पताल अर्थात क्लीनिक खोला हुआ है। डा. शिवलाल जी के परिवार पीड़ी दर पीड़ी मैडिकल काम करता आ रहा है।

उसके बाद 1962 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा। प0 त्रलोचन दत काग्रेस पार्टी के थे। और डा. साहब ने प्रजा परिषद की तरफ से 10 हजार वोट लिए थे।

मैं भारत भूषण उनका बडा पोत्रा जब भी चुनाव का दिन होता था मैं भी उनके साथ होता था तब में छोटा था तो बाहर बूथ में लोगों से पूछता था कि कौन सी पार्टी जीतेगी। कोइ कांग्रेस कहता कोइ NC हमारी पार्टी का नाम नहीं आता था तो मन दुखी होता था।

फिर जब वैद्य विष्णु दत जी जीते तब अच्छा लगा हम नाचे थे और एक बार ठाकुर बलदेव सिंह जी जब MP जीते थे तब भी और आज तो भगवान की तो बहुत कृपा है।

> SD/ भारत भूषण

(D) 0000 D)

A noble soul, people friendly behaved but a person of strong will, was born at Udhampur in 1910. He was a person of the time when Sheikh Abdullah's regime came in Jammu in oppressive mindset purely on fanatic considerations, an intolerant atmosphere, he stood against such injustice. Despite being a matriculate of the time a substantially befitting qualification in the society, Sh Dina Nath Gupta out of love and affection was titled as Papa i.e. a brother among the society. He boldly associated in the Ek Nishan, Ek Vidhan, and Ek Pradhan agitation so launched in the entire Jammu region under the able leadership of late Pt Prem Nath Dogra and Papa Dina Nath had to undergo the arrest and police confinement, where he was subjected to severe police torture.

Although the Government agencies tried to induce Papa Dina Nath Ji with attractive offers but he never chose to compromise with his firm principles, rather faced the wraths of the administration and the police torture. Even after the culmination of the 1953 stir Papa Ji remained closely involved in raising the unjustful attitude of Govt. in state with demand of justifiable reliefs of the people of Udhampur.







**PAPA DINA NATH GUPTA** 





Sh Hari Ram Vaid Ji the tallest personality from Udhampur was responsible for the unity of the people of Udhampur by dint of his considerable rapport with the people of all sections of the society besides his close association with RSS right from 1940. He protected the weaker sections and the people of social credentials by maintaining social harmony especially during the partition days by protecting them from the elements fully coloured with fantastic mindset.

Sh Vaid Ji had also remained the prime figure in leading the agitation against the pro Kashmir Muslim policies of Sheikh Mohammad Abdullah since the date of his assumption of Prime Ministership in March '1948 besides the totalitarian because of the Kashmir centric leadership duly supported by Pt Jawahar Lal Nehru took to its full motion in 1952-53 especially upon the demise of late Dr Syama Prasad Mukherjee.

Being key figure of the 1952-53 agitation, Vaid Ji had been responsible for mobilizing the support of the people in thousands in number at Udhampur in association of the team of the leaders namely Lala Shiv Charan Gupta, Papa Dina Nath Gupta, Gouri Shankar Purohit, Dina Nath Mahasha (Kalsotra).

The services so rendered by respectful personality of Udhampur Late Sh Vaid Ji are even responsible for strong agitations of Udhampur from 1951 to 1975 and still his instances are generally quoted by the RSS cadre of third generation.

All such data so being accumulated is from the persons of RSS associated cadre of the time by me in person.

HARI RAM VAID JI

Sumer Khajuria

Sheikh Abdullah whose integrity was doubtful all through on becoming Prime Minister of Jammu and Kashmir always practiced partiality against the people of Jammu who were highly patriotic. These later on after continuous atrocities of Sheikh Abdullah and his regime snowballed into mass movement in Jammu and Kashmir led by Praja Parishad. Praja Parishad stood up with massive strength against the evil designs of Sheikh Abdullah and his Government.

My father Sh. Durga Dass Verma was among the founder members of RSS in Jammu and was among the tallest leaders of Praja Parishad. He had led massive and very powerful agitation against Sheikh Abdullah government and was commonly known as Dictator of the agitation. In the public meetings addressed by him huge public presence was always registered. People say his public meetings held at Purani Mandi could have crowd's right upto Gumat. State government used most brutal force to crush the agitation. Satyagrahis and agitation activists were given third degree torture by Sheikh Abdullah's police. So many satyagrahis were put behind bars police didn't even spare women and elderly satyagrahis who were also very much active in the movement. My own grandmother had been kept behind bars for some period by police during agitation. All these cruelties were meted out to the people of Jammu for their rightly justified demand of EK Vidhan Ek Nishan Ek Pradhan. Sheikh Abdullah's government had kept huge monetary reward for anyone who could catch Durga Dass Verma so called Dictator of the agitation dead or alive but could never succeed and for that credit largely goes to the support of masses. Sheikh Abdullah's Government had made a case against him and some other Praja Parishad activists of being enemy agent.

Sheikh Abdullah had terminated his services from Audit Department where he was an employ for ten years as a punishment for his struggle for complete unification of Jammu and Kashmir with the nation. He was hugely popular in public and had become a dreaded figure for Sheikh Abdullah government during agitation. Gurha Salathia and Raipur were his main hideouts when he led Praja Parishad agitation remaining underground and there have been quite a number of instances when he escaped death at the hands of Sheikh Abdullah's police. Besides him state government had kept monetary reward on the head of Thakur Sehdev Singh as well who was also among the tallest leaders of Praja Parishad agitation. Praja Parishad agitation had many other great leaders. Pandit Prem Nath Dogra, Th. Dhanntar Singh of Ramnagar, Sh Narsingh Dass, Th. Onkar Singh the grandson of General Zorawar

CC-0. Nahaji DeshmuRh Cibi



Singh, Thakur Dass Malhotra, Advocate, Pandit Yogeshwar, Th. Baldev Singh, Th. Sehdev Singh, Col Budhi Singh of Raipur, Th. Dhyan Singh of Gurha Salathia, Th. Swarn Dev Singh of Gurha Salathia, Sh Chagu Ram of Gurha Salathia, Sh. Anant Singh of Chowadi, Sh. Shiv Charan Gupta of Udhampur, Sh Bodh Raj Khajuria, Sh Yash Bhasin and many others whose contributions in the struggle were equally important. My profound regards to each and every Praja Parishad activist.

Durga Dass Verma was always ahead in rendering his services for well-being of people in difficult times of partition. He along with a group of dared devils was instrumental in bringing a huge group of refugees from Mirpur safely to safer areas of Jammu. He had helped Indian Armed Forces by making aerodrome at Jammu functional (for troops to land) upon invasion by Pakistan on Jammu and Kashmir in a very short time span taking a large group of volunteers with him.

I pay my tributes to all the martyrs of Jammu and Kashmir right from those who died fighting defending the frontiers of Jammu and Kashmir specially Brigadier Rajinder Singh and his troops.

Policy of appeasement adopted by central government all through had emboldened Kashmir centric politicians to make misuse rather abuse of special status granted to Jammu and Kashmir through article 370. Corruption took deep roots in state government leading to under development of state.

Pakistan also took full advantage of soft approach by Government of India and has built industry of terrorism from their ideology of hate.

The mainstreaming of Jammu and Kashmir as well as Ladakh into India's thriving and vibrant democracy shall go a long way benefitting the people of Jammu and Kashmir as well as Ladakh and economic prosperity shall also bestow upon residents of Jammu, Kashmir and Ladakh.

Abrogation of article 370 is a matter of great pleasure. We are overwhelmingly delighted for full and final unification with the nation. People of Jammu have always struggled for the same and had to face injustice at the hands of Kashmir centric politicians ever since independence.

Huge sacrifices and martyrdom of activists of Praja Parishad has not gone waste. I pay tributes to all the satyagrahis, activists of Praja Parishad and to the last man of Jammu and Kashmir who nurtured the dream of Ek Vidhan, Ek Nishan, Ek

Congratulations to all the people of Jammu, Kashmir and Ladakh who all shall stand to gain on this historic development. Wishing for peace and prosperity in Jammu and Kashmir and a hand of caring, love and affection where ever it is required for our fellow country men in Jammu and Kashmir.

Rajan Verma

S/o Sh Durga Dass Verma (Gen. Secretary J&K Praja Parishad)

Doc-0. Nanaji Deshmukh tibusiy, BJP 121 mu Digitized by a Gangoth 350

A staunch supporter of RSS from Udhampur, though was from a middle class family had been devoted to the social life throughout his life career as a full time worker.

Sh Gouri Shankar Ji was such personality that he remained devoted to the RSS organisation and maintained his family in a miserable weak financial condition. Even to maintain his family affairs without source of income; he had mortgaged his property which after his death in young age never restored to his family. It was only after the death of Prohit Ji his wife was employed in the Health Service as midwife then nurse, who helped her to maintain her children.

The family further met with unfortunate when all her three sons and three daughters as well also died at a younger age.

Now third generation decrements of family are living in destitute conditions.

Noticeable facts worth heartfelt that being an active associate of the 1952-53 agitation had been also subjected to two years rigorous imprisonment resultant by his health conditions have been rendered bad to worse and thus his life came to an end in his early young age leaving behind a widow, three minor sons and three teenage daughters, been grown afterwards by the widowed wife.

All this information has been gathered from the leading persons of the locality being fully conversant with the family.





SD/ Sumer Khajuria

mu Digitized by esandetris

**GOURI SHANKAR PROHIT** 



Coming from a village Nagri Padol of Kathua District in Jammu.

In 1952, when the atmosphere was surcharged because of the separatist moves of Sheikh Mohd Abdullah dispensation, Dr. Karan Singh was elected as Sadar-i-Riyasat (President). Praja Parishad opposed such moves. After his being elected as Sadar-i-Riyasat at Srinagar, the summer capital of the State, Dr. Karan Singh shifted to Jammu on November 18. The ruling men of the National Conference and their cronies with help of police arranged a big reception for the Sadar-i-Riyasat. Large number of reception gates were raised and the main Bazars were decorated with buntings arches and welcome banners.

But minutes before the arrival of Dr. Karan Singh, Sardari Lal appeared in a busy lane and delivered a fiery speech against raising of walls of separatism detrimental to the unity of the Country.

The people who were already very much angered led by Sardari Lal smashed reception arrangements in some areas of Ragunath Bazar but large crowds fully pulled down the gates, banners etc. within minutes in the entire route to the palace. It was for first time in Jammu that a member of the royal family had to face such a humiliating situation.

This incident gave a fillip to the preparations of Praja Parishad for launching the Satyagrah movement. As far Sh. Sardari Lal was concerned, he passed much of his life time not only in Jammu jails and lockups but also in several other places of the Country for speeches of his will at places of his choice.



SARDARI LAL

CC-0. Nanati Deshmukh Library

Thakur Baldev Singh nursed strong views on different issues and never remained reticent for reflecting his feelings about the burning problems of the times, he lived in. He was mild mannered, honest in approach and reasonably well educated with L.L.B. Degree from the Punjab University, Lahore in his kitty. Throughout his political career, he remained involved in ameliorating the morbid conditions of the unprivileged classes of the society and particularly of his native place Hiranagar-Jammu. He belonged to that group of selfless politicians who had vision, intelligence and the urge to transform the socio-economic and political scenario prevalent at that time.

Thakur Baldev Singh Jasrotia was born at Poona, Maharashtra in 1918 where his father Subedar Major Narain Singh Jasrotia was posted in the army. Baldev Singh grew up in an atmosphere with patriotic and nationalistic feelings that prevailed in the country at that time.

Thakur Baldev Singh joined Praja Parishad and remained its active members to raise awareness about the Sheikh Abdullah's misdemeanour when he was appointed the Emergency Administrator of Jammu and Kashmir State by Maharaja Hari Singh on 5 March, 1948.

There was no tradition of broad based political activity on democratic basis in Jammu province because Pt. Jawaharlal Nehru had put implicit faith in the leadership of Sheikh Abdullah. A fallacious feeling that Dogras belonged to the ruling class, had created false sense of self-complacency in them and they remained steeped in factional politics. When Maharaja Hari Singh abdicated his throne in favour of his son, there was no political party in Jammu which created a political vacuum in the region. The National Conference could not fill this vacuum because of its anti-Dogra animosity and lack of sympathy for the people of Jammu. It was a

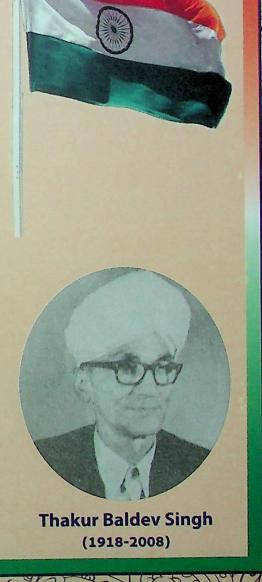

tough task to bell the cat by launching a new political organization in Jammu. To achieve the legitimate democratic rights, the Praja Parishad was soon formed after the accession of the state with Indian Union. Within a very limited time, it became a solid organization with a network of branches all over the Jammu province and with a membership of one lac people. Its president Lala Roop Chand Nanda was a practical man with a realistic approach to the problems being faced by the Jammu people and his second in command were Thakur Baldev Singh, Pt. Sham Lal and Mr Durga Dass Abrol. They were entrusted the onerous responsibility to educate the people about the developments that had vitiated the atmosphere. Pt. Prem Nath Dogra was the undisputable leader of this agitation with a long record of selfless service to the people.

Thakur Baldev Singh should be honoured and saluted for having the stamina and courage to defy for the abrogation of Article 370 and urged for the complete application of the Indian Constitution in the state. He along with Pt. Prem Nath Dogra and other senior leaders of Praja Parishad refused to accept the concept of two Prime stormy agitations in 1952 against the Sheikh Abdullah's regime and brought it into lime light at national level.

Thakur Baldev Singh was arrested in 1949 and in 1952 for conducting the movement.

Thakur Baldev Singh served as the President of the Rajput Sabha, Jammu and headed the Bharatiya Jana Sangh in 1967. He was elected to the 6th Lok Sabha from Jammu-Poonch Parliamentary Constituency in 1977 as an independent candidate. He was elected to Jammu and Kashmir Legislative Assembly in 1980 and 1987 respectively on BJP's ticket from his home town constituency, Hiranagar. Later on he was appointed the President of the BJP unit in Jammu and Kashmir and in addition he served as a member of the National Executive Council of the Party.

Former BJP MP, Thakur Baldev Singh died on 25th August 2008 after a prolonged illness at the age of 90 and is survived by three sons and three daughters.

If any politician who comes closer to personify India's patriotism, it was Thakur Baldev Singh whose refrain of national security was his forte. For his long durability in state's politics was due to his easy accessibility with masses and his close touch with his well wishers.

SD/ Kulveer Singh Jasrotia & Dharamveer Singh Jasrotia Sons

125

दिनांक 27—7—2017 एवं 21—7—2017 को लिए गए साक्षात्कार के दौरान श्री क्लभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा एक प्रश्न के उतर में लाला अमरनाथ जी ने संघर्ष के दिनों की यादों को ताज़ा करते हुए यह बताया कि आज़ादी के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह जम्मू-कश्मीर रियासत के एक आज़ाद देश बनाना चाहता था। वह यहां पर एक डिक्टेटर या फिर कहें तो नवाब बनना चाहता था। वह लंदन गया था, वहां पर उसकी इस विचारधारा को पंख लग गए। इस विचारधारा के विरूद्ध पं0 प्रेमनाथ डोगरा जी के निवास स्थान पर बैठकें हुई। पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस चाल का मुकाबला करना चाहिए। जम्मू-कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। दूसरी बैठक में ज़ोरदार तहरीक का फैसला लिया गया। आर. एस. एस. प्रचाराके ने मुख्य भूमिका निभाई। तहसील अनुसार ड्यूटी यूनिटस् बने। सात कमेटियां बनाई गई जैसे फाइनांस, जेल कमेटियां वगैरह-वगैरह। मैं जेल कमेटी में था। हमारा कार्य-क्षेत्र जम्मू शहर की सारी जेलों के एवं आंदोलन स्थलों के इर्द-गिर्द था। बाहर से आने वाले आंदोलनकारियों को आंदोलन स्थल पर पहुंचाना, उनकी रिहाईश, खानपान आदि का बंदोबस्त करना, जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को जरूरी चीजे, पैसे, तंबाकू बगैरह मुहैया करवाना हमारे मुख्य काम थे। दुर्गा दास वर्मा इस आंदोलन की वजह ज्वाहर लाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह की दोस्ती थी। शेख 1952 में इंग्लैंड गया जहां उसकी मुलाकात वहां के लीडर्स, लीगी और कुछ अंग्रेजों से हुई। इससे उनके मन में रियासत को आजाद रखाने का मन हुआ वापिस आकर परमिट सिस्टम शुरू किया और इस रियासत पर सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन् समाप्त कर दी। इसके विरूद्ध ज़ोरदार तहरीक शुरू हुई जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने जैसे हुई जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने जैसे शहरी, ग्रामीण, कंडी के लोग, मज़दूर, किसान, स्त्रियाँ, विद्यार्थी आदि ने बढ़—चढ़ कर भाग लिया। औरतों में माता पार्वती, रियासी वाली माता, कटरा वाली माता, श्रीमित प्रकाशो प्रमुख थी। पुरूषों में



लाला अमरनाथ गुप्त जी

Managic Deshmukh Erbrar 126 Jannie Digitized by egangotri

तिलक राज पन्डोह, भागवत स्वरूप, मुल्ख राज राधा ओंकार, सोमनाथ आदि प्रमुख थे। कमेटी वाले और संघ प्रचारक अपनी अलग-अलग बैठकें करते थे। आंदोलनकारियों को दबाने के लिए कश्मीर आर्मंड पुलिस लाठियां चलाती थी। कश्मीर में नारा लगता था कि ''शेख हमारा लीडर है, हम इसके साथ हैं''। किसानों की जमीने, मवेशी कुर्क की दिए गए। बसंत राम अपनी बकरियों, परिवार और बच्चों के साथ भाग लेते थे। व्यापारी लोग अपने व्यापार की परवाह किए बगैर आंदालोन में भाग लेते थे। 1951-52 में मेरी उम्र 24-25 साल थी। दीवान मंदिर जलसे में पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। प्रजा परिषद के इस आंदोलन की तुलना हम स्वतंत्रता आंदोलन से कर सकते हैं। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जलसा परेड ग्राऊँड में हुआ तो उन्होंने कहा था ''मैं देखूँगा कि कौन कर सकता है जम्मू-कश्मीर को अलग-अलग करने वालों छोकरा" छोकरा यह शब्द थे उनके। उन्हे लखनपुर में गिरफतार करके श्रीनगर में एक छोटे से कमरे में रखा गया। जहां उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कत्ल किया गया। सत्याग्रह के दौरान हमें बनिहाल के एक कमरे में रखा गया। भारी बर्फ के बीच कड़कड़ाती ठंड में रहना बड़ा मुश्किल था टट्टी बर्फ में जाना पड़ता था। खाना अच्छा नहीं था। किसी से मिलने नहीं देते थे। तन्हाई के समय अलग-अलग कमरे में बंद कर देते थे। रोटी एक बाटू में एक कड़छी दाल और चावल देते थे। चाय नहीं मिलती थी। गुड़ और चने के लिए भी सत्याग्रह करना पड़ा। पेशाब,टट्टी, सोना और लेटना एक ही जगह पड़ता था। नहाने और कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं मिलता था। शरीर और सिर में जुँए पड़ गई थीं। सोते समय एक लंबड़दार जो कि वहाँ के कैदियों का एक लीडर था और जिसकी बड़ी-बड़ी मूँछे थीं हम सब के नाड़े उतरवा कर ले जाता था। ताकि कोई आत्महत्या न कर ले। बाद में वहाँ पर ऋषि जी और अमरनाथ जी को भी लाया गया। उस दौरान पं0 दीनदयान, नरेन्द्र सिंह भंडारी, चमनलाल जोशी, नाना जी देशमुख इत्यादि केंद्रीय नेता जम्मू आए थे। सूचना का आदान-प्रादान करने के लिए एक पर्ची कपड़े की दुकान या बर्तन की दूकान पर रख देते थे जहाँ से आगे सूचना पहुँच जाती थी। सत्याग्रह की गतिविधियों का प्रचार करने के लिए साइक्लो स्टाइल प्रेस एक गुप्त स्थान पर सांबा और भद्रवाह में लगाई गई थी। डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह को गिरफतार किया गया और सभी सत्याग्रहियों को छोड़ दिया गया। परिमट सिस्टम समाप्त कर दिया गया और हम सब को यह विश्वास दिलाया गया कि 370 आहिस्ता—आहिस्ता घिस जाएगी। यह पूछे जाने पर कि आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पर लाला जी ने कहा कि सभी को हम जैसे आंदोलनकारियों से मेल-मिलाप रखना चाहिए और क्या कई लोग तो पंड़ित जी को भी जानते। केदार नाथ साहनी, जगन नाथ जोशी, सुदँर सिंह भंड़ारी, जग दत्त शर्मा जम्मू आते थे। नोट:- इस साक्षात्कार का पूरा वीडियों नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भा० ज० पा० कार्यालय त्रिकुटानगर में

सुरक्षित है।

127

श्री कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार के दौरान यह पूछे जाने पर कि प्रजा परिषद् के इतिहास एवं आंदोलन के बारे में उनके क्या अनुभव रहे हैं तो दिनांक 21-07-2017 को इस प्रश्न के उतर में शेख साहब ने बताया कि 1947 के अक्तूबर End में जम्मू कश्मीर का भारत के साथ Accession हुआ तो 27 अक्तूबर को आर्मी आई । 28 अक्तूबर को शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह् का Order as a Chief Administrator हो गया। मेहर चंद महाजन पहले ही प्रधानमंत्री थे। एक रियासत में दो प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते। वह जम्मू में कत्लेआम रोक सकते थे। उन्होनें आते ही जम्मू को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उनकी नाराज़गी की बजह शायद यह भी हो सकती है कि जम्मू वालों नें Muslim Conference का साथ दिया, National Conference का नहीं। 1947 में भी उन्होने जम्मू को तब्जां नहीं दी। कश्मीर में फिर भी उन्होंनें मिलिशिया बनाई थी, कबाईलियों के खिलाफ। मैं भद्रवाह में Student Union का लीड़र था। 1947 में General Secretary था। चूँकि शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह् लगातार जम्मू को नज़रअंदाज कर रहे थे इसलिए जम्मू में उनके विरूद्ध लहर थी। प्रजा परिषद् के वकील स्वामी राज नें Approach किया और समझाया कि Democracy बगैर Opposition नहीं चल सकती, आप Opposition में बेहतर Role play कर सकते हैं इसलिए 1951 में मैंने प्रजा परिषद् Join कर ली 1952 में Constituent Assembly के चुनाव आ गए, मेरी उम्र कम थी। मेरा काम देखकर मुझे State Working Committee में ले लिया गया, फिर मैं District का Gen. Secretary रहा, उसके बाद State का Secretary, उप-प्रधान, प्रधान भी रहा। 1972-73 में जम्मू-कश्मीर जनसंघ प्रधान रहा।



शेख अब्दुल रहमान

1963-64 में यह तज़बीज़ आई कि प्रजा परिषद् को जनसंघ में Merge कर दिया जाए। रियासी, जम्मू एवं उधमपुर में हुई तीनों Working Committee की बैठकों में इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया, पर अखन्र में जो Meeting हुई उसमें बलराज माधोक जी स्वयं उपस्थित थे, उनके समझाने पर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 1963 में प्रजा परिषद् का विलय जनसंघ में हो गया। मैं 1972 में पंडित जी की सीट से MLA बना। उनके देहांत के पश्चात President भी रहा। नवम्बर 1952-53 में हुई प्रजा परिषद Movement में भद्रवाह में पहली गिरफ़तारी जिन तीन चार लोगों ने दी थी उनमें मैं, स्वामी राज कोतवाल, कृपा राम कोतवाल आदि शामिल थे। इस आंदोलन के मुख्य कारण एन. सी. हुकूमत का तनाशाही रवैया, जम्मू के साथ भेदभाव, Complete Accession to India, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे, 1953 में हुई Constituent Assembly के चुनाव में N.C. Ruling Party के 75 में से 74 सीटों का Unopposed जीत जाना, प्रजा परिषद् के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र छोटी-छोटी बातों पर रद्द कर देना, बाकी बचे 10-12 लोगों (उम्मीदवारों) का Party Working Committee के साथ मशवरा करके चुनाव का बहिष्कार करना, धारा 370, Permit System बगैरा थे। सांईस कौलेज में 26 जनवरी के एक कार्यक्रम के दौरान N.C. Party के झंडे को फहराए जाने से शुरू हुआ यह आन्दोलन डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के पश्चात समाप्त हुआ। शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह् ने यह कहना शुरू कर दिया था कि अगर "Accession to India" पर वोट देने की बारी आई तो मेरा वोट भारत को जाएगा पर मेरी वीवी का किसको जाएगा पता नहीं। उस पर Communist तहरीक का असर था। वह कामरेड़ धनवंतरि से inspire था। वह चाहता था कि One Party Rule हो, कोई Opposition न हो। इस तहरीक में कुछ लोग अपनें जज़्बातों के साथ आए, कुछ विचारधारा के साथ जुड़े, कुछ खात्माचकादारी की बजह से आए, कुछ महाराजा के कारण आए। डा० मुखर्जी 1951 में परिषद् के पहले convention में आए थे। 1952 में वह गिरफतार करके श्रीनगर ले जाए गए। जेल में आन्दोलनकारियों पर की गई सख्ती से लोगों में आकोश जागा और यह आंदोलन बढ़ता चला गया। युवाओं को दिए गए संदेश में उन्होंने कहा कि Democracy में हर शख्स की काबलियत, देश सेवा और बलिदान को देखा जाना चाहिए। नोट:- इस साक्षात्कार का पूरा वीडियों नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भा० ज० पा० कार्यालय

त्रिकुटानगर में सुरक्षित है।

दिनांक 22-07-2017 को कुलभूषण मोहन्ना एवं उनकी टीम द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में तिलक चंद्र जी ने बताया कि 1953-54 में शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह् नें प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद ही हमारे Founder Member बलराज माधोक एवं अन्य सभी संघ प्रचारकों को रियासत बदर कर दिया। पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी को ठी पर Meeting हुई। मैं कॉलेज में पढता था, मैं भी वहां गया। पंडित जी ने कहा कि प्रजा परिषद् बना दी है। आपको संघर्ष करना है। रियासत की एकता एवं अखंण्डता खतरे में है। A.B.V.P. तब नहीं थी।

S.N.A. i.e. Students National Association नामक संस्था कॉलेज में बनाई गई। डॉ० जितेंद्र के पिता जी इसके President थे। मैं भी इसका सदस्य था। इंद्र देव शर्मा (I.A.S.) Retd. इसके Gen. Sec. थे। उसी दौरान शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह् कॉलेज आए उन्होंने वहां पर एन.सी. पार्टी का झंडा (जो कि अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं था) फहरा दिया। एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं हो सकते। इसके विरूद्ध आंदोलन शुरू हो गया। हमनें Annual Examination छोड दिए, कॉलेज के। हमें जेल में बंद कर दिया गया। एक साल ज़ाया हुआ। हम सब RSS संबंधित साथी एक साथ थे। हमारी Duty साम्बा जिला में लगाई गई। उस समय हम उस्ताद मौहल्ला में रहते थे। वहां से सैंट्रल जेल समाने है। जेल में आंदोलनकारियों को तरह-तरह की अज़ीयते दी जाती थीं। रात में नारे लगाते थे। वहाँ उन्हें खाना ठीक नहीं मिलता था। गुड़ा सलाथिया के 13 लोगों ने सत्याग्रह किया। हमारे वरिष्ठ नागरिकों को गिरफ़तार करके पुलिस श्रीनगर ले गई और जब उन्हें रिहा किया गया तो उनके पास वापस आने के लिए किराया तक नहीं था। वह लोग किसी से पैसे माँगकर वापस लौटे। हमने मास्टर ध्यान चंद्र जी, श्री स्व. छज्जु राम जी खजूरिया, स्वर्ण देव सिंह जी की रहनुमाई में संघर्ष किया था। इस आंदोलन के नायक श्री दुर्गा दास वर्मा जी भी हमारे गांव में Underground रहे। अन्य कई नेता यहां आते रहे। जब डाँ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी लखनपुर आए तो मैं साम्बा में Publicity का काम देख रहा था। मैं और हमारे कई साथी उनके स्वागत के लिए वहां गए थे।

हम सब डॉ० मुखर्जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। गाडीयाँ बड़ी तेजी से हमारे सामने से गुजरीं, रूकी नहीं, पर डॉ मुखर्जी ने हाथ हिलाकर हमारा अभिवादन स्वीकार किया। उनकी शहादत के बाइ कई सैंट्रल कानून इस रियासत पर लागू हुए। So called autonomy ऐसी नहीं रही जैसी पहले थी। जैसा कि ज्वाहर लाल नेहरू या अन्य नेताओं नें कहा था, यह घिसते—घिसते घिस गई। यह पूछे जानें पर कि आप युवा भाजपा नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं पर हमें मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है कि हम लक्ष्य पा जाएँगें।

नोट:— इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भा० ज० पा० कार्यालय त्रिकुटानगर में सुरक्षित है।





तिलक चंद्र जी (गुडा सलाथिया)





आंचल सिंह (गुडा सलाथिया)

दिनांक 22-07-2017 को श्री कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा एक साक्षात्कार के दौरान पूछे जाने पर श्री आंचल सिंह जी ने बताया कि प्रजा परिषद् के आंदोलन के दौरन उनकी आयु 18 / 19 / 20 वर्ष रही होगी। आंदोलन के नायक श्री दुर्गा दास वर्मा हमारे घर पर आठ महीनें के लिए गुप्त रूप से रहे। आंदोलन से संबंधित सारी बैठकें Party Worker Meetings में यहीं पर होती थीं एवं सारी रूप रेखा यहीं पर तय होती थी। मैं डाक जम्मू पहुँचाता था, तिलक राज पण्ड़ोह या तिलक राज तलवार को डाक देता था, आदेशानुसार पर्ची खा जाता था। पुलिय ने कई सत्याग्रहियों को कान्हाचक जेल भेजा। वह वहां से चलकर वापस आए तो पुनः उन्हे जेल भेज दिया गया। जब डॉ मुखर्जी का देहांत हुआ तब दुर्गा दास जी नें मुझे साथ चलने को कहा पर ठाकुर बलेदव सिंह सरूए के जो भाजपा के अध्यक्ष भी रहे उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, कहा बच्चा है। जब उनकी अस्थियाँ आई तो तांबे के बर्तन में यहाँ भी भेजी गईं, प्रवाहित करने के लिए। इस आंदोलन में महिलााओं का बड़ा योगदान रहा। हमारे यहां की एक बुआ जी (मंड़ी की) औरतो को इकठ्ठा करती थीं और आंदोलन स्थन पर भी उन्हें लेकर जाती थीं।

नोटः— इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भा० ज० पा० कार्यालय त्रिकुटानगर में सुरक्षित है।

दिनांक 23-07-2017 को कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा एक साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों का उतर देते हुए श्री पूरी राम जी ने अपने अतीत का स्मरण करते हुए बताया कि उस समय मेरी उम्र लगभग 14 / 15 साल रही होगी जब परेड़ ग्राऊंड में पंडिंत जी आते थे। मैं जम्मू में एक रंग बाली दुकान में सात रूपए महीनें पर काम करता था। एक समय हमको दे दिया जाता था। उस समय पर हम वहां इकट्ठा हो जाते थे, जिनमें मणिराम, तितरू लौहार सतराड़ी वाला, परसराम मनवाल वाला, फकीर चन्द मनवाल वाला, मुंशी सनयारा वराल वाला, ठाकुर रतनुं कुटट वाला, लाला शिव चरण गुप्ता उधमपुर वाला, मणिराम वैद्य, आदि शमिल थे। मिलिशिया मारने को आती थी। पंडित जी जब तक मौजूद रहते तो नहीं मारते थे। इसलिए हमने पंडित जी से आग्रह किया कि जब तक हम चले नहीं जाते आप यहीं रूके। जब सदस्यता अभियान चल रहा था तो ऋषि कुमार कौशल रियासी (वाले) जी ने कहा अभी तुम बच्चे हो सदस्यता बाद में ले लेना, पर पंडित जी ने कहा कि आज यह बच्चा है कल बूढा हो जाएगा, एक रूपया तुम मुझसे ले लेना, इसे सदस्यता दे दो। ऋषि जी ने कहा नहीं मुझे एक रूपया नहीं चाहिए, इसे सदस्यता दे देता हूँ। पंडित जी नें कहा नहीं, मैं तुम्हे घाटा नहीं पड़ने दूँगा, तो घर आकर वो पर्ची मैंने घर सँभाल कर रख दी थी। फिर फौज में चले गए। जब डॉ० मुखर्जी माधोपुर (जम्मू) आए तो उन्होने कहा कि अगर हमारा देश एक है तो यहाँ जाने के लिए आज्ञा कैसी? दो झंडे क्यों? इस पर उन्हें गिरफ़तार करके श्रीनगर ले गए जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। आज तक पता नहीं चल पाया है, कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? अंत में उन्होने कहा कि हम थोड़े से लोग थे, छोटी पार्टी थी, मेहनत के बावजूद हमेशा हारते थे। रामनगर में मैंने वकील मोहन लाल, मास्टर गोपाल दास, अंदाल जी के साथ काम किया पर हारे, अब आर. ऐस. पठानियां जी जीते हैं, खुशी होती है। हर जगह फूलही फूल देखकर अच्छा लगता है। अब हमें अच्छे काम करने चाहिए।

नोट:— इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भा0 ज0 पा0 कार्यालय त्रिकुटानगर में सुरक्षित है।







विशन दास

दिनांक 11-08-2017 के श्री कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार के दौरान बोलते हुए श्री विशन दास जी ने कहा कि जब प्रजा परिषद का आन्दोलन हुआ तो उनकी उम्र 22 / 23 की थी। यह आन्दोलन एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान के विरूद्ध था। शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह अलग रहना चाहता था। जब लोगों की रात होती हमारा दिन होता। हम दस्ती पर्चे बनाते थे। पुलिस या एस.एच.ओ. के खिलाफ लिखते थे। एक दिन जब मैं नहाकर आ रहा था तो पुलिस की भीड़ देखकर उस तरफ चला गया। मुझे लगा पुलिस साँझी राम जी को गिरफ़तार करने आई है। वहाँ मुझे एस.एच.ओ. ने पूछ लिया, "आपका नाम क्या है? मैंने नहीं बताया फिर उसे धक्का देकर मैं भाग गया।" दो किलोमीटर तक भागता चला गया। एक गहरी जगह देखकर वहाँ छलाँग लगा दी। फिर एक कमाँद (गन्नें के खेत) में छिप गया। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। एस.एच.ओ. जो कि मोटा आदमी था, वह वहीं रहा, पर पुलिस के दो सिपाहीयों ने मुझे देख लिया। कमाँद (गन्ने के खेत) से निकलते हुए, जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया, साब जी मिल गया, मैंने भी सोचा जो होगा देखा जाएगा। भागा नहीं, वह पकड़कर मुझे एस.एच.ओ. के पास ले गया। मेरी संघी (गला) कोटी (दबाया), मारा, जेल में ले गए, वहाँ भी मारा, बेहोश हो गया। एक घंटे बाद होश आई, पानी माँगा, पुलिस के एक सिपाही ने पानी पिलाया तो खाँसी शुरू हो गई, क्योंकि गला दबाया गया था। सांझी राम जी मेरे बाद पकडे गए, जब मुझे कड़ी डालकर बाड़ी ब्राहमणा ले जा रहे थे, मैं अकेले ही नारे मार रहा था। रास्ते में सांझी राम जी भी नारे मारने आए, फिर चले गए। बाद में गिरफतार किए गए, नवा शहर, विश्नाह, साम्बा में सत्याग्रह करवाने का दायित्व मुझे सौंपा गया था। हम बाहर भी शाखा लगाते थे और जेल में भी शाखा लगाना शुरू कर दी। हमारी जेल में पंडित जी को भी लाया गया था पर बाद में ले गए। आन्दोलन में महिलाओं को योगदान रहा। वह ऐन.सी. के एक मन्त्री बुद्धि सिंह के विरूद्ध नारे लगाती थी। पहले हम सैन्ट्रल जेल में थे। फिर हमें बनिहाल (श्रीनगर) ले जाया गया, जहां पर हम जब सत्संग कर रहे थे तो हमारे साथ एक जो सन्यासी थे वह सत्संग करते-करते बेहोश हो गए जब उन्हें होश आई तो उन्होंने कहा, "यहाँ किसी अच्छे आदमी की मौत होगी।" हम सब घबरा गए और पंडित जी की सलामती के लिए पूजा पाठ करने लगे, फिर थोडे दिनों बाद ही डाँ० मुखर्जी यहाँ गिरफतार करके लाए गए। उनकी वहां शहादत हुई। ज्वाहर लाल नेहरू ने ग्रहमंत्री को रियासत भेजा। बख्शी गुलाम मोहम्मद और उनके दरमियान कोई समझौता हुआ। पहली बार मेरी मुलाकात दीनदयाल उपाध्याय जी से गुरदासपुर पंजाब में हुई, एक बैठक के दौरान हुई। जहां पर मैं परिमट लेकर गया था। बैठक में उन्होने प्रश्न पुछा, जब आपका राज आएगा तो क्या करोंगें? किसी ने कहा जिन्होने कुरवानियाँ दी हैं उनकी सहूलियत के बारे में सोचेंगें, तो किसी कुछ कहा, पर मैंने कहा कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार पर कार्य करेंगे जो कि जनसंघ का मुख्य लक्ष्य है। हम सबके लिए सुख चाहते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं।

नोट:— इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भाо जо पा0 कार्यालय त्रिक्टानगर में सुरक्षित है। दिनांक 18-08-2017 के श्री कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार के दौरान पूछे गए प्रश्न के उतर में लाला बनारसी दास जी ने कहा कि प्रजा परिषद् आन्दोलन के दौरान हम सब लोग जैन बाजार-कनक मंड़ी में जुलूस निकालते थे। कड़ी सुरक्षा होती थी। मुझे पकड़कर जेल में ले गए। जज साहब वहां पर जेल में पहले से ही थे। उन्होंने कहा कि आप अभी बच्चे हो इसलिए आप को 15 दिन की सजा देते हैं। हमने कहा 15 दिन क्या आप हमें 15 साल सजा दे दो पर हमारा फैसला होना चाहिए। यह आन्दोलन 370, एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान के लिए और तिरंगा फहराने के लिए हुआ था। सत्याग्रहियों को पकड़कर जंगल में छोड आते थे ताकि उन्हें वहाँ से पैदल वापस आना पडे। माता-बहनों, बुजुर्गों, सभी का योगदान रहा। बुजुर्गों को उठाकर जम्मू से श्रीनगर ले गए, दिसम्बर जनवरी में, उस समय वहां बड़ी ठंड होती है। शंकराचार्य मंदिर के सामने जो सैन्ट्रल जेल है हमें वहां रखा गया। डाँ० मुखर्जी की मृत्यु भी गलत दवाई देने के कारण, उनके मना करने के बावजूद भी, एक साजिश के तहत श्रीनगर में ही हुई। उनकी मृत्यु के बाद हमें जहाज में ड़ालकर श्रीनगर से जम्मू लाया गया और यहाँ आकर रिहा किया गया। गिरफतारी देने के बावजूद रिहा होने पर भी हम लगे रहे। रूके नहीं। यह पूछे जाने पर कि आप युवा नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हो तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि पार्टी हमें भूल गई है पर फिर भी युवा नेता संघर्ष जारी रखें। नोट:— इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भा० ज० पा० कार्यालय त्रिकुटानगर में सुरक्षित है।









यश पुरी साहब

दिनांक 29-08-2017 को श्री कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार के दौरान पूरी साहब ने बताया कि जब 1952 में यह आंदोलन शुरू हुआ तो मैं कॉलेज द्वितीय वर्ष में था। शेख अब्दुल्लाह की रहनुमाई में तिरंगें की जगह ऐन.सी का झंडा फहराया गया। हमनें उखाड़ दिया। हमें मारा गया। 28 दिन भूख हड़ताल की, फिर जेल में तन्हाइयों में रखा गया। फिर बैरको में रखा गया, किसी ने बताया कि भूख हड़ताल मरने के लिए नहीं है दूध पी सकते हैं, महिलाओं के साथ ज्यादतियाँ होती थीं। जेलों में रोटी लोहे के बर्तन में देते थे। डाँ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब लखनपुर आए तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, मैं वहां जाना चाहता हूं तो परमिट की क्या आवश्यकता है, उन्हें लखनपुर से गिरफतार कर श्रीनगर जेल ले गए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, संघ की शखा में स्त्री सम्मान और गरीबों का भला करना सिखाते हैं। आज मोदी जी जो कर रहें हैं वह संघ शाखा का ही प्रभाव है।

नोटः— इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भा० ज० पा० कार्यालय त्रिकुटानगर में सुरक्षित है। दिनांक 20-08-2017 को श्री कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार में बाल कृष्ण जी ने बताया कि आज उनकी उम्र 86 साल है। प्रजा परिषद् के संघर्ष के दौरान उनकी उम्र कितनी रही होगी, इसका अंदाजा साक्षात्कार लेने वाले स्वयं लगा लें। यह आंदोलन दो विधान, दो प्रधान, दो निशान के विरुद्ध हुआ था। उस समय बाज़ार छोटा था, छोटी-छोटी कच्ची दुकानें होती थी। हम उन दुकानों पर चढकर पंजाब पुलिस को पत्थर मारते थे। वह अपनी डांगों (डडों) से हमें मारने की कोशिश करते थे, तो हम छतों पर पीछे हो जाते थे। पुलिस को अच्छी टक्कर देते थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह का मकसद इस आंदोलन को कुचलना था। फिर हम दो महीनें के लिए जालंधर चले गए। किताबों की मार्किट, जहां पंजाब के एक मंत्री कृष्ण लाल डल्ल, वहां पर चोपडा संघ के जिनकी जम्मू में भी किताबों की दुकानें हैं। वी.... रजिंदर ढक्की बाले वेद प्रकाश आदि की भी वहाँ किताबों की दुकानें थीं। यह दुकानें होशियारपुर अड्ड़े के साथ बांसो वाले बाजार के साथ थीं। जम्मू से आने वाली डाक / चिट्ठीयां यहाँ पर जमा होती थीं। मैं इनको लेकर रोज़ाना सुबह मिलाप चौक पर खड़ा हो जाता था। लाला जगत नारायण जी जो कि वहाँ के शिक्षा मंत्री भी थे उनकी प्रैस में काम करने वाले गरदिश जी (जो कि ऋषि कुमार कौशल के खास थे) को सारी ड़ाक दे देता था। फिर सारे दिन मैं माड़ल टाऊन जहाँ फूड एण्ड सप्पलाई का ऑफिस भी है उसके ही सामने जो संघ कार्यालय है वहां पर चला जाता था। और रात को सियालकोट से आए हुए खेलों का सामान बनाने वालों के घर रहता था। दोपहर को घूमता फिरता था संदेश की तलाश में। महिलाएँ कीर्तन करती रहतीं थीं, संघ कार्यालय में, जब कभी भी पुलिस का छापा पड़ता तो हम कहते थे कि हम यहीं के रहने वाले हैं। रियायस के बाहर जाने वाले को परमिट लेना पडता था और सबूत (निशानी) भी देना पड़ता था कि क्यों जा रहे हैं, पुलिस को निशानी दिखानी पड़ती थी। मुझे परिमट तो मिलना नहीं था इसलिए मैं लखनपुर से पहले ही उतर गया, वहाँ पर रावी दरिया दो तीन नालों में बंट जाता है। मछुआ (नाव) भी पड़ती हैं वहाँ कुछ सेना वाले किसी यूनिट के, कपड़े धो रहे थे, मैं भी कपड़े उतार कर, सिर पर बाँधकर उस तरफ हो गया। फिर 25 पैसे टांगे वाले को देकर पठानकोट पहुंच गया और वहाँ से गाड़ी पर जालंधर पहुँचा। औरतों ने भी इस आंदोलन में बढ़—चढ़ कर भाग लिया, माता पार्वती, हमारे मोहल्ले में चान्न हलवाई की मां, पत्तलें बनाने वाली ठेकेदारनी, चौगान सलाथीया की कृष्णी, आगे बढ़कर भाग लेती थीं। उन पर अत्याचार होते थे। डॉ० मुखर्जी को गिरफ़तार करके सीधे श्रीनगर ले गए, वहां उनकी शहादत हुई। हमारे साथ अमरनाथ पांडा, अमरनाथ जोश, वकील राम नाथ, शाम लाल, नृसिंह दास बगैरा पूरी की पूरी टीम होती थी। युवा नेताओं को मेरा यह संदेश है कि जिस कार्य के लिए कुरवानियाँ दीं हैं। उन्हें पूरा करें और मेल जोल रखें। नोट:- इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भा० ज० पा०

OC-0 Napaji Dashinukh Libra

कार्यालय त्रिकुटानगर में सुरक्षित है।







वेद चौहान जी

दिनांक 21-08-2017 को श्री कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार के दौरान वेद चौहान जी ने बताया कि, मैं जब ईन्टरमिड़िएट का विद्यार्थी था तब सांईस कॉलेज में 26 जनवरी के सिलसिले में ऐन.सी कार्यकर्तायों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह् ने आना था, बात शायद 1952 की है, वहां तिरंगे की जगह ऐन.सी पार्टी का झंडा फहराया गया, हमने विरोध किया तो दूसरे गुट के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया। हमे कई सीनियरस के साथ ऐक्सप्ल किया गया। वेद मित्तल, यश भसीन उनमें से एक थे। हमारी लीडरशिप ने यह महसूस किया कि सरकार अड़िग है और मान नहीं रही है तो हमने भूख हडताल करने का फैसला लिया। पहले दिन 29 जनवरी की बात है लोगों की प्रतिक्रिया कम थी। उस दिन विश्वपाल, तिलकराज शर्मा, रामस्वरूप इत्यादि भूख हड़ताल पर बैठे, दूसरे दिन रिसपोंन्स मिलना शुरू हुआ। शहर और कॉलेज में हडताल शुरू हो गई, 30 जनवरी को मैं और ओम् प्रकाश गुप्ता जी रामनगर वाले भूख हड़ताल पर बैठे। हम पहले प्रिंसिपल के ऑफिस के पीछे बैठे थे, फिर हमें लॉन में शिफ़ट कर दिया गया। महान विभूतियों की फोटों लगी हुई थीं, हम नीबूं जूस ही ले रहे थे। एक रात को एस.एस. पी जम्मू कुछ पुलिस वालों के साथ वहाँ पहुँचे और हमें सैन्ट्रल जेल शिफ़ट कर दिया गया। आठ दस दिन हमें वहां रखा, वह हमारी भूख हड़ताल तोड़ना चाहते थे। जेल में डॉ केशव मेरे जान पहचान के थे क्योंकि उनका बेटा भी मेरी तरह स्वयं सेवक था। उन्होंने हमें प्यार से समझाया कि मान जाओं नहीं तो यह लोग फोर्स फीड़ींग करेंगें। पर हमने जैसी ईन्सट्रक्शनस थीं वैसा ही किया, नहीं माने, तो नाक के रास्ते उन लोगों ने फोर्स फीड़ींग की कोशिश की, तो पाईप बाहर आ गई, हमनें भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। फिर एक रात बख्शी गुलाम मोहम्मद तत्कालीन डिपुटी सी.एम / पी. एम. वहां पर आए, उनके साथ आई.जी.पी, एम.ऐल.ऐ पुंछ भी थे। मज़ाक में उन्होनें कहा आपने भूख हड़ताल रखी है न कि मरण व्रत, अरे जानते हो, जब गांधी जी भूख हड़ताल करते थे तो अपनी बकरी का दूध पीते थे, जिसे वह पिस्ता बादाम खिलाते थे और बड़ी देखभाल करते थे। अरे यह तो अपने बच्चे हैं इन्हें मुर्ग-मुस्ल्लम खिलाओं, बगैरा—बगैरा, शहर में जब हालात बिगड़ने लगे तो हमें रिहा किया गया वह भी रात को 2—3 दिन हम घर रहे। कॉलेज से नाम स्ट्रक ऑफ हो गया, हम भावना से ओतप्रोत थे, फिर आंदोलन से जुड़ गए क्योंकि हम इस आंदोलन को फलॉप नहीं होने देना चाहते थे। हमने दो टाँगें किए और उन पर हार पहनकर शांतिपूर्वक पक्का डंगा की तरफ चल पड़े, पहला टाँगा निकल गया पर हमारे टाँगे को पुलिसवालों ने रोक लिया और हमे पकड़कर पुलिस थाने ले गए उनका लहज़ा बड़ा सख्त था। बात-बात पर धमकियां दे रहे थे। इसके बाद हमें सैन्ट्रल जेल ले गए वहां पर पुलिस अधीक्षक नज़ीर ने बड़े सलीके से हमें कहा कि बच्चों आपने दोबारा यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। वह अपनी बातचीत से हमें पीड़ित कर रहे थे, इसके बाद हमें एक सप्ताह के लिए एकान्त कारावास में ड़ाल दिया, वहाँ की ज़मीन उबड खाबड और कच्ची थी। हमें नींबू देना बंद कर दिया, पेशाब में खून आने लगा। जब बेहोश होने लगे तो एक कमरे में दो-दो को रख दिया, जब हमारे हाथ-पांव सोते थे, एक दूसरे को दबाने लगते थे। जेल के अन्दर ही कोर्ट बनाई गई, जज भगत राम जी थे, पुलिस की तरफ से विश्वामित्र जी थे, उन्होनें आरोप पढ़े कि हम लोग टाँगों पर हार डालकर, नारे लगाते हुए जा रहे थे। धारा 144 का उल्लंधन किया, जो कि सरासर गलता था मिनटों में फैसला सुना दिया you have been awarded rigorous imprisonment for two months and two hundred fine | फैसले के बाद दोबारा हमें तन्हाइयों में डाल दिया | 17 दिन तन्हाई में रहे हालात ब्यान करना मुश्किल है। हमारे महबूब नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में आवाज पहुँचाई। शेख सरकार पर जोर डाला फिर हमे इकट्ठा कर दिया। 17 दिन बाद एक रात को बारिश के बीच जब हम अर्धचेतन अवस्था में थे, जेल के दूसरे कैदी जो वहाँ के लीडर बने हुए थे हमें सैन्ट्रल जेल के गेट तक छोड गए। हमारे कपडे वहाँ पर बदलवाएँ गए। और रात के वक्त छोड दिया। यादाशत चली गई जिसका असर आज तक है। तनहाई में मेरे साथ रामनगर वाले ओम् प्रकाश गुप्ता जी थे। कभी वो मेरे हाथ-पांव दबाते तो कभी मैं उनके हाथ पांव दबाता। अपना मनोबल बढ़ाने के लिए हम सलाखों के पास इकट्ठा खड़े हो जाते और राष्ट्रगाण गाते थे। प्रजा परिषद् का यह आंदोलन ''बैल्ल आरगनाईज़ड'' था, जब हम जेल में थे तो वहाँ पर पंडित प्रेम नाम डोगरा एवं उनके साथी आए थे पर बाद में उन्हे वहाँ से ले जाया गया। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान हो इसलिए यह तहरीक की गई थी। नोट:- इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भा० ज० पा० कार्यालय त्रिकुटानगर

138

में सुरक्षित है।





मोहन लाल जी

दिनांक 31-08-2017 को श्री कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार के दौरान मोहन लाल जी ने बताया कि प्रजा परिषद् नवम्बर 1947 में वजूद में आई थी। पंडित जी और बलराज माधोक जी ने इसकी एक व्यवस्था की थी। इसको मान्यता 1948 में शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह् की सरकार के खिलाफ आन्दोलन करके लेनी पड़ी थी। 1950 में कायदा तौर पर इसकी मैम्बरशिप हुई। 1952 में शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह् जब अमेरिका से वापस आए तो उनके तेवर बदले हुए थे। वो दिल्ली में कुछ बोला, इधर आर. एस. पुरा में कुछ और तकरीर की। श्रीनगर में कुछ और बोला, उसकी यह हालत देखकर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने अपने घर पर बैठक बुलाई और एकमत होकर यह तय किया कि एक सम्मेलन बुलाया जाए। इस सम्मेलन में डॉ श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्री एन.सी चैटर्जी, स्वामी जी, गुरूदत्त और चार एम.पी आए हुए थे। ज्वाहर लाल नेहरू, पंडित जी से बात करने को राजी नहीं हुए क्योंकि शेख पर उन्हें भरोसा था। दिसंबर 1952 में आंदोलन शुरू हुआ। पंडित जी को गिरफ़तार किया गया, बाद में अन्य संघ कार्यकर्ता भी गिरफ़तार हुए, हमारे अन्य साथी जैसे विशनदास जी, को भी गिरफ़तार किया गया, मिलिशिया बुलाई गई, मैं, शाम जी, पहले गुप्त रहे, फिर 3.12.1952 को मैंनें, शाम जी, वनारसी दास, राम स्वरूप लुद्दर मनी (खैरी वाले), नागरमल (रियाल वाले) और जोधराम (मजवाल वाले) ने गिरफ़तारी दी। विशनाह में, गिरफ़तारी के बाद हमें दो दिन विशनाह में रखा, तीसरे दिन आर.एस. पुरा ले गए। आठ दिन वहाँ रहनें के बाद हमे तहसीलदार ने सजा दी- एक साल कैद और 500 रूपये जुर्माना। फिर सैन्ट्रल जेल ले जाकर पहले तन्हाई में फिर बैरकों में रखा, जनवरी 1953 को हमें शत 12

बजे जेल से निकालकर बसों पर चढ़ाकर श्रीनगर भेज दिया गया। उधमपुर रखने के बजाए सीधे बनिहाल ले गए। वहां जाकर बसों को बसस्टेंड पर खड़ा कर दिया। वह हवा ठंडी थी हमारा खून जमनें लगा। 10 मिनट बाद गाडियाँ स्टार्ट कीं और श्रीनगर चल पड़े। रास्ते में आर्मी वालों नें गाडीयाँ आगे नहीं जाने दीं। बर्फ पड रही थी। फिर बसों को मोडकर बनिहाल बसस्टेंड पर खडा कर दिया। दिन के 12 बजे तक कोई रोटी पानी नहीं दिया गया। कुल 60 कैदी थे। जब हमनें शोर मचाया तो हमें चार आने की रोटी जिसमें छोटे-छोटे दो फुलके आते हैं, एक -एक आदमी को दिए गए। उन दो फुल्कों से हमारी भूख और तेज हो गई खाने को और कुछ नहीं दिया। बसों में डाल दिया गया, हवा चल रही थी, ठंडी। शाम पड़ गई हमने कहा हमें बसों से निकालो हमारी टांगें सूज गई हैं। न खाने को कुछ दिया है। वहां पर 8 फुट मुरब्बा के दो कमरे थे हमें वहां बैठा दिया। हमें दो-दो कंबल दिए गए। सर्दी बहुत थी, बर्फ पड रही थी, वहाँ पर बस / ट्रक वालों ने 5-5 रू डालकर हमें चाय पिलाई। इन्होंने कुछ नहीं दिया, दूसरे दिन आर्मी वालों ने चाए भेज दी। खाने के लिय जब हम चिल्लाए, तो तीसरे दिन आटे में रेत मिलाकर ले आए, कहा रोटियाँ बनाओं जब हमने रोटीयां बनाई और खाई तो लोगों को पेचिश शुरू हो गए। बीमार हो गए लोग। हम वहां पर सो नहीं सकते थे, सिर्फ बैठ सकते थे। बैठने से एक दूसरे के शरीर के गर्मी लगती तो जिससे हम बचते थे सर्दी से। अगर गर्मी होती तो जो कलकत्ता में ''लॉर्ड क्लाईव'' के समय में हुआ तो वो भी हो सकता था। इसके बाद दो दिन और हम वहां पर रूके। फिर कहने लगे आपको श्रीनगर ले चलते हैं हमने इनकार कर दिया। डीसी डोडा, एस.पी डोडा मिलिशिया के साथ हमारे पास आए। हमारे ग्रुप में संत राम बरू (सेवानिवृत जज), हमारे नेता चतरू राम डोगरा हमारे अध्यक्ष शिवराज विशनाह बाले, अखनूर के ठा० हरि सिंह थे। हमे श्रीनगर ले जाने का फैसला हुआ दो दिन बाद, पर उसी रात को 10-20 फूट बर्फ पड़ गई वहां फिर हमे 8-9 दिन रहना पड़ा। खाने को वही आटा दूसरे चौथे दिन आता था। शोर डालने पर हमें बनिहाल डाक बंगले पर ले गए दरवाजे / खिडिकयां टूटी हुई थीं, ठंड थी, बर्फ में ही टटी / पेशाब जाना पडता था। नहाने का तो नाम ही नहीं खाने को भी कुछ नहीं। हमारे सारे लोगो को पेचिश शुरू हो गए। हमारे साथ सूबेदार बंसत सिंह थे जो महात्मा गांधी जी की तरह वह अढ़ाई गज की धोती पहनते थे। उन्होंने मरण व्रत रख दिया कि हमें जम्मू ले जाओ हमारे कुछ और साथी भी उनके साथ बैठ गए, एक / दो दिन बाद वह जम्मू ले जाने को राजी हुए। एक बस में 16 कैदी और 16 मिलिशिया के जवान बैठाए गए। उधमपुर का एक जत्था शिव चरण जी की सदारत में वहाँ पहुँचा और हम कुल 80 आदमी हो गए। रास्ते में हमें चिनैनी में रोका गया जम्मू से आई एक पुलिस की गाडी ने हमें रोका। रात को हमें कुद ले गए। वहां पर डी.सी / एस. पी थे डोडा के उन्होने हमें रात को रोटी खिलाई 4 दिन बाद रोटी मिली। दो दिन वहाँ रहे। जम्मू ले चलने के बहाने फिर बसें मोड़ करके बनिहाल ले गए। डाक बंगले में इखलाकी कैदीयों ने एक दिन के लिए रोटी का बंदोबस्त किया। सब-जेल बन दी गई बनिहाल में। वो सबसे ऊंची जगह थी जहां पर रेशम के कीडे पालते हैं। 3-4 महीनें हम वहां पर रहे वहां हमें जेल का सामान मिलना शुरू हो गया। दो समय रोटी मिलना शुरू हो गई, कई बिमार हो गए। बवासीर हो गई, चार महीनों तक हमने चाय और दूध का मुंह तक नहीं देखा। दहीं भी नहीं देखा डाक्टरी इलाज नहीं था। इस संघर्ष का मुख्य उद्देश्य धारा 370, चुनावों में हुई धांधली, सदर-ए-रियासत, अलग झंडा इत्यादि थे। हम श्रीनगर जेल में ही थे, जब डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ़तार कर श्रीनगर लाया गया। उन्हे सिर्फ उस जेल में एनट्री करवाई और फिर एक कमरे में शिफ़ट कर दिया जहाँ गलत टीका लगाने से उनकी मौत हो गई, जिस पर हमनें जेल में भूख हडताल शुरू कर दी, दो दिन तक हमने कुछ खाया पीया नहीं। उसके बाद आंदोलन बढ गया। दिल्ली से लोग आनें लगें। दिल्ली में भी आंदोलन हुआ। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी उनके शव के साथ कलकत्ता गए। उनका संस्कार कलकत्ता में हुआ, जब पंडित जी वापस आए तो ज्वाहर लाल जी ने उन्हें दिल्ली बुलाकर आग्रह किया कि वो संघर्ष वापस ले लें। ज्वाहर लाल नेहरू जो पंडित डोगरा जी से बात भी नहीं करना चाहते थे, उन्होंनें स्वयं उन्हे बुलाकर संघर्ष वापस लेने को कहा और माँगे मानने को भी तैयार हो गए। पंडित डोगरा जी ने आग्रह कर मौलाना आजाद जी को शेख को समझाने के लिए भेजा वह आठ दिन श्रीनगर रहें पर शेख ने कहा कि उसके पास मौलाना आजाद से मिलने का समय नहीं है। उसके बाद जब शेख को नेहरू जी ने बुलाया तो वह वहाँ भी नहीं गया, इसके बाद उसने नया सिस्टम शुरू कर दिया। Indian Dogs go back हमें हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं चाहिए। अगर यूरोप में स्विट्ज़रलैंड आज़ाद रह सकता है तो एशिया में कश्मीर भी आज़ाद रह सकता है। पंडित जी ने वापस आ कर 2-3 अगस्त को आंदोलन वापस ले लिया। फिर हमें जेलों से रिहा किया गया। 9 अगस्त को शेख अब्दुल्लाह् को गिरफतार कर लिया गया, No Confidence pass करके। युवा नेताओं से यह विनती है कि हमें भूले नहीं। नोट:- इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भा० ज० पा० कार्यालय त्रिकुटानगर में सुरक्षित है।

all a constant

141

दिनांक 20-09-2017 को श्री कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार में सतपाल जी ने बताया कि कॉलेज में पढते थे तब प्रजा परिषद् का आंदोलन शुरू हो गया। शाखा जाते थे, संघ पर बैन था। यहाँ पर जो भी काम होता था वह प्रजा परिषद् के नाम से ही होता था। पंडित जी संघचालक भी थे और प्रजा परिषद् के प्रधान भी थे। इसलिए उनसे मिलना जुलना रहता था। कभी कोई काम होता तो हमे भी वह काम बताते थे। जब 1952 का आंदोलन हुआ तो उसमें हम सभी को कोई न कोई काम मिला हुआ था। हमारे पास रनर का काम था। जो अंडर ग्राऊड़ वर्कर थे, उनकी चिट्ठियां पते पर पहुंचाते थे। भगवत स्वरूप एवं राधा कृष्ण के साथ मैं रहा। उन ही के साथ कठुआ आना जाना लगा रहता था। उन्हीं दिनों 1952 में एक बैठक के दौरान पुलिस का छापा पड़ा और मैं पकड़ा गया। दो महीनें जेल में रहा। 1953 में डॉ मुखर्जी के देहांत के पश्चात यहां पर जबरदस्त हड़ताल हुई। लोगों में बड़ा जोश था। कई लोग सुन्दरबनी, रामबन, हीरानगर में शहीद हुए। मेला राम जी की शहादत सबसे पहले हुई। उनकी अंतिम यात्रा में हम सब संघ सेवक साथ थे। प्रचारक के रूप में प्रजा परिषद् के कार्यकाल / पंडित प्रेम नाम डोगरा जी की कोठी में देखरेख करनें का जिम्मा सौंपा गया। लगभग 6 महीने वहाँ रहा। व्यवस्था का काम था। पंडित जी के साथ कौन मिलने आता है, उसकी ठीक ढंग से बात हो जाए, उसके जलपान की व्यवस्था हो जाए यही काम था। 370 और एक प्रधान, एक विधान, एक निशान की यह लडाई घर-घर पहुंच गई महिलाएँ माता पार्वती के नेतृत्व में सामनें आईं, जेलों में खाने के लिए एक लोहे के बाटू में दो रोटीयाँ दाल बगैरा मिलती थी। पानी भी उसी में पीना पड़ता था, दो कंबल मिलते थे। युवा नेताओं को मेरा यह संदेश है कि पुरानी बातों को भूलें नहीं, देने की तरफ ध्यान रखें, लेने की तरफ नहीं। नोट:- इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन

विभाग, भा० ज० पा० कार्यालय त्रिकुटानगर में सुरक्षित है।

O(65 9 %) CCC Manail Deshaukh Library







लाला करम चंद गुप्ता

दिनांक 27-07-2017 को श्री कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार में लाला करम चंद गुप्ता जी ने बताया कि 67 वर्षों से मैं संघ / भाजपा से जुडा हुआ हूं। तब प्रजा परिषद् का एक आंदोलन चला था उसमें काफी जिद्दोजहद हमें करनी पड़ी थी। इसी दौरान डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आना हुआ, एक बार तो हमने उनका कार्यक्रम आर्य समाज में रखा। हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए, जब दोबारा वह परमिट सिस्टम तोड़नें के लिए आए तो पूल के उस पार वो थे और इस पार हम, बीच में कांटों वाली तार बिछी हुई थी और पुलिस भी थी हमारे सामने उन्हे गिरफ़तार कर रात को श्रीनगर ले गए। वहाँ उनकी मृत्यू कैसे हुई इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। प्रजा परिषद् के बाद जन संघ बनीं। उसके बाद जनता पार्टी बनीं और जनता पार्टी के बाद भाजपा बनीं। भाजपा का पहला अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था अटल जी की अध्यक्षता में उसमें मैं गया हुआ था। प्रत्येक दूर दराज वाले अधिवेशन में मैं जाता हुं।

नोट:— इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भा० ज० पा० कार्यालय त्रिकुटानगर में सुरक्षित है। On August 5, 2019 for me, like many others in Jammu province, was a day of thanks-giving, joy and celebrations. It was on this epoch-making day that Prime Minister Narendra Modi and his trusted colleague Home Minister Amit Shah undo the grave wrongs committed by the Congress and Prime Minister Jawaharlal Nehru. They integrated the state fully into India by removing -- with the full concurrence of the Parliament -- from the Indian statue book Article 370, which had given a separate status to the state on the score of religion, and illegal Article 35A, which was discriminatory and humiliating. It was a long wait. It took 70 years and it happened in our lifetime.

It was, as I said, a day of thanks-giving for people like us who had been associated with "Ek Nishan, Ek Pradhan and Ek Vidhan" movement from childhood/since 1952. The memories of what the then Sheikh Abdullah Government did to us in the GGM Science College, Jammu, are still too fresh to be forgotten. We had opposed and defeated the ill-conceived move of the Sheikh administration to hoist National Conference flag within the college premises and we had to spend sometime in the unliveable Central Jail, Jammu. All these pleasant memories linger in our minds even today. We also cannot forget the senseless reign of brutalities unleashed by the Sheikh Abdullah Government on the innocent school and college students, including girl students. Similarly, we remember even today the rustication from the College of two Students of the National Movement (SNA) and what it culminated into. It culminated into not just in 29-long hunger-strike in Jammu against the anti-democratic and oppressive Sheikh Abdullah Government supported to the hilt by the Congress Government at the Centre, but also into the Praja Parishad agitation the same year under the effective and skilful leadership of Pt Prem Nath Dogra, popularly known as "Sher-e-Duggar".

The Narendra Modi Government not just abrogated Article



370, Article 35A and Jammu & Kashmir Constitution but also reorganized the state by creating out of it two Union Territories – UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh. We as the founders of the Jammu and Kashmir Nationalist Front and Jammu State Morcha had worked for the state's reorganization as per the RSS' 2002 Kurukshetra Resolution. In 2002, the Jammu State Morcha won one seat on the statehood-to-Jammu plank.

I vividly remember what PM Manmohan Singh on August 15, 2004 said about the state from the ramparts of the Red Fort. He had clarified and said: "Kashmir doesn't mean the whole state. The State consisted of three regions – Jammu, Kashmir and Ladakh". It would not be an overstatement if someone may say that the clarification of Manmohan Singh was recognition of what we as members of the Jammu Kashmir Nationalist Front and Jammu State Morcha did over the years to put things in perspective and counter the false narrative that Kashmir meant the state.

By creating two UTs out of the state and abolishing Articles 370 and 35A, the Narendra Modi Government dispended the long-awaited justice to the people of the state, nay the nation as a whole, and fulfilled the 66-year-old dream of the founder president of Bharatiya Jana Sangh and the Lion of Bengal, Dr Syama Prasad Mukherjee, who had made supreme sacrifice in Kashmir on June 23, 1953 by laying down his precious life. It was not just that the nation lost Dr Syama Prasad Mukherjee, 15 other integrationists from across Jammu province, including Chamb, Hiranagar, Ramban and Sunderbani, had also laid down their lives for the cause of the nation in the sensitive border State of Jammu and Kashmir.

Indeed, what the Prime Minister and the Home Minister did on August 5 was an eventful day in many respects. But more than that, that day, they told the international community that India was a sovereign country in the true sense of the term and it had the required will, the required capacity and the required ability to tackle security-related problems, menace of terror, and politics of separatism based on religious fanaticism and take the enemy nations, including Pakistan, head on. The steps the Narendra Modi Government took between June 2018 and August 5 and after August 5 established for the first time in 72 years that India finally got a government that it needed so badly.

Now that the Narendra Modi Government has fulfilled the nation's most cherished desire, it's time to reflect on the baneful influence of Article 370, Article 35A and separate Jammu & Kashmir Constitution on the state polity in general and Jammu and Ladakh in particular as well as on the national security and the country's territorial integrity. Both these Articles plus the separate Constitution had only promoted communalism, separatism and the menace of corruption in the Kashmir Valley, granted unbridled legislative, executive and financial powers to the Kashmir-based ruling elite and led to the rise of a situation

Jal 45 Dig Took By

under which Jammu and Ladakh were considered as Kashmir's two colonies where the life of the people was not one of political, social, cultural and economic aspirations but one of slavery and servitude.

The status of these two regions, whose watchword and battle-cry all along had been the state's complete merger with India and application of the Indian Constitution to the state in full and a dispensation that treated all the state's three regions equally at all levels and in all spheres, was like the status the British India and the Princely States had under the Imperialist London. In other words, Articles 370 and 35A established the hegemony of Kashmir and Kashmir-based ruling elite on Jammu and Ladakh and rendered the people of these two wilfully ignored regions ineffective and unreal for all practical purposes. They were no more than second or third grade subjects.

The share of the people of Jammu and Ladakh in the civil secretariat, vital service sector, Legislative Assembly, financial institutions, corporations; revenue, finance, law, police and nation-building education departments was just negligible. The story of road development, infrastructure development, power generation, tourism promotion, share of Jammu youth in the technical and professional colleges and Agriculture University was as identical as it was woeful. The worst part of the whole situation was that the youth of Jammu were rigorously excluded even from the technical and professional institutions and Agriculture University located in Jammu itself. Such was the nature of the polity handed down to us by the New Delhi-backed Kashmiri ruling elite. And, this, notwithstanding the fact that Jammu contributed more than 70 per cent revenue to the state exchequer every year.

It is a sad reflection that the powers-that-be in New Delhi always took Jammu and Ladakh for a ride or that it considered these two distinct provinces irrelevant could be seen from the fact it made Sheikh Abdullah, who had no locus standi in the matter, a party to the state's accession in October 1947 and entered into negotiations with Sheikh Abdullah in 1952 leading to what the vested interests call "Delhi entered into negotiations with Sheikh Abdullah in 1952 leading to what the vested interests call "Delhi Agreement". There exists no such thing as a signed Delhi Agreement of 1952. It was a mere statement made by PM Nehru on the floor of the Lok Sabha. It must remain a matter of shame that Nehru always ignored and overlooked the sane counsels of Home Minister Sardar Patel, the Iron Man of India. Had the Sardar handled overlooked the sane counsels of Home Minister Sardar Patel, the Iron Man of India. Had the Sardar handled overlooked the sane counsels of Home Minister Sardar Patel, the Iron Man of India. Had the Sardar handled overlooked the sane counsels of Home Minister Sardar Patel, the Iron Man of India. Had the Sardar handled overlooked the sane counsels of Home Minister Sardar Patel, the Iron Man of India. Had the Sardar handled overlooked the sane counsels of Home Minister Sardar Patel, the Iron Man of India. Had the Sardar handled overlooked the sane counsels of Home Minister Sardar Patel, the Iron Man of India. Had the Sardar handled overlooked the sane counsels of Home Minister Sardar Patel, the Iron Man of India. Had the Sardar handled overlooked the sane counsels of Home Minister Sardar Patel, the Iron Man of India. Had the Sardar handled overlooked the sane counsels of Home Minister Sardar Patel, the Iron Man of India. Had the Sardar handled overlooked the Sarda

**Ramesh Sabharwal** 





Our Father, Shri Rup Lal Rohmetra ji had participated in the agitation to remove Permit system and Article 370 & 35A from Jammu and Kashmir in 1953. It was organised by then Jana Sangh, and Rup Lal Ji was given the duty at Pathankot, to guide agitators from other states towards Lakhanpur, J&K. He was at Pathankot for almost a month and at the end of the agitation, he accompanied Dr Shayama Prasad Mukherjee to cross Lakhanpur, J&K. Shri Rup Lal Ji were arrested alongwith Dr Mukherjee at Lakhanpur and sent to Srinagar Jail. They were kept separately in Srinagar. When Dr Mukherjee died there, his body was sent to Calcutta, and all the other agitators were brought to Jammu and released. Government removed Permit system immediately from J&K, but did nothing about article 370 and 35A. Now, when our Father heard that PM Modi Ji has removed both the articles from J&K and made one country, one Flag, one Constitution for whole India, he was very delighted and distributed sweets. We pray to God to keep him in best of health and happiness to spend many more years with his children.

SH. RUP LAL ROHMETRA JI

SD/ Arvind Rohmetra

राजीव भारद्वाज जी यादों के झरोखों में झांकते हुऐ बताया कि उनके पिता जी श्रीमान देश बंधु जी भारद्वाज जम्मू की पहली शाखा दिवान मन्दिर में स्वयं सेवक बने। पिता मास्टर गौरी नाथ जी का लगा कि मेरा इकलौता बेटा, संघ की शाखा में जाकर संघी बन जाऐगा उन्हे रोका जाने लगा क्योंकि पूरा ही परिवार कांग्रेस का अंध भक्त था। उससे पहले भी जब देश का बंटवारा हुआ तो श्री देश बंधु जी बडे सक्रिय रहे थे।

जब श्री देश बंधु जी ने शाखा जाना बन्द नहीं किया तो उन्हे इंजीनियरिंग करने के लिए बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय भेजा गया। देश बंध्र जी को तो मानों मुंहमांगा वरदान मिल गया। वहां पर संघ के सक्रिय कार्यकर्ता बन गये। उस समय देश का वातावरण बदलने लगा था। गांधी जी का वध हो गया, संघ पर आरोप लगा और प्रतिबंध भी। गुरू जी को पकड़ लिया गया। गुरू जी को छोड़ो आन्दोलन आरंम्भ हो गया। संघ के स्वयं सेवको पर भी आन्दोलन को सक्रिय करने का दायित्व आ गया। इसके बीच श्री देश बंधु जी के पास एक Cyclostyle Machine आ गई और इनके जिम्मे ही रोज पर्चे Cyclostyle करके बांटने का दायित्व आ गया। बडी तेजी से पर्चे छपते और बंटने लगे। अंग्रेज CID और पुलिस वाले परेशान हो गये। किसी ने पुलिस की मुखबिरी की और पूज्य पिता श्री देश बंधु जी गिरफ़तार हो गये। पिस्तौल बरामद नहीं हो सका। लेकिन रात्रि में कुऐं में उल्टा लटका कर खूब पिटाई की जाने लगी। पिता जी से पुलिस कुछ भी ना जान सकी। अन्त में मुक्दमा दायर किया

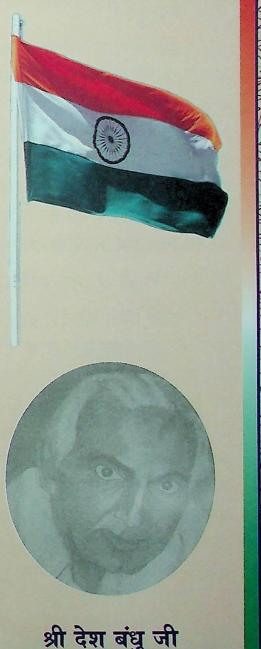

श्री देश बंधु जी

गया, सजा हुई।

इस बीच घर से मनी आर्डर द्वारा पैसे निरंतर भेजे जाते थे जिन्हे वहां के कार्य कर्ता या अध्यापक ले कर इनके खाने-पीने और मुक्दमें में खर्च कर देते थे। जब जेल से छूटे तो अखबार में फोटो छपे। काफी देर बाद अखबार जम्मू पहुंचा और किसी ने घर वालों को फोटो दिखाकर समाचार भी पढाया। तब जाकर दादा जी ने इन्हें बनारस से वापिस लाये और और इंजीनियरिंग की पढाई वहीं की वहीं रह गई। जम्मू आकर भी संघ कार्य में नृसिंह गढ शाखा में अपनी सक्रियता बढ़ाई। इनके तब के सहयोगी कार्यकर्ता श्री मुल्ख राज जी शर्मा, श्री ओम प्रकाश जी दलाल, श्री वैसाखी राम जी और कृष्ण लाल जी थे। ऐसे ही अनगिणत कार्यकर्ताओं को महान त्याग से आज अपना संगठन आगे बड़ा है।

श्री गुरू जी की अद्भुत स्मरण शक्त:-

पुज्य पिता श्री देश बंधु जी भारद्वाज दिवान मन्दिर शाखा के स्वयं सेवको में एक थे। श्री गुरू जी को जम्मू प्रवास के दौरान एक बैठक हुई जिसमें सबका परिचय हुआ। पिता जी श्री देश बंधू जी पढ़ने के लिए बनारस गये। वहा पर किसी मित्र को छोड़ने रेलवे स्टेशन गये। मित्र को विदा कर के मुडे ही थे कि पीछे से आवाज आई – देश बंधु जी पिता जी ने पीछे मुडकर देखा तो हैरान रह गये, आवाज देने वाला कोई और नहीं पूज्य श्री गुरू जी थे। पिता जी ने आगे बढकर अभिवादन किया तो पूज्य श्री गुरू जी ने पूछा कि यहां कैस? पिता जी विस्मित थे, केवल एक बार जम्मु में परिचय हुआ था। और जिस दृढ़ विश्वास के साथ पूज्य गूरू जी ने आवाज दी थी, वह भी पीठ देखकर पीछे से और वह जमाना 1948 का था। जब भातत्यात के साधन भी बड़े सीमित ही थे। और जम्मू के व्यक्ति की बनारस में उपस्थिति, बड़ी कठिन हो सकती थी, पुज्यणीय श्री गुरू जी की स्मरण शक्ति बडी विलक्षण थी।

SD/ राजीव भारद्वाज जी

अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह—प्रांत व्यवस्था प्रमुख श्री दर्शन चौधरी जी अपने पूज्य पिता श्री बलेदव राज जी के प्रजा परिषद् में सिक्रिय सहयोग एवं परिवार का इसके बाद मिली प्रतिक्रियायों के बारे में बताते हुऐ कहा कि 1953 के प्रजा परिषद् के ऐतिहासिक आन्दोलन में उनके पिता जी बलदेव राज जी बड़े अग्रणी रूप से शमिल हुये। उस समय जबिक पुराने जम्मू के बाद सारा ईलाका गजनसू तक घना जंगल ही हुआ करता था। आने जाने के साधन भी नहीं होते थे बड़ा अमीर आदमी ही घोड़े पर आता जाता था।

आम आदमी तो बस अपने पैरों पर ही निर्भर करता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी दिल में अंगार भर कर ऐसे आंदोलनकारी, अपने घर बार की चिंता छोडकर एक निशान, एक विधान के लिये अपना अपूर्व सहयोग दे रहे थे।

पुलिस की प्रताड़ना का जिक्र करते हुये श्री दर्शन जी ने बताया कि दिसम्बर 1953 की रात्रि में तत्कालीन डीएसपी विश्वमित्र उनके घर दल—बल के साथ आ धमके लेकिन बलदेव जी भी कहां हाथ आने वाले थे। अपनें साथियों श्री देव राज शर्मा और बलवन्त सिंह जी के साथ खेतों से होते हुये रफू चक्कर हो चुके थे और विश्वमित्र अपने हाथ मलते हुए वापिस लोट आये।

यह तीनों साथी खेतों से होते हुए बिडयाल ब्राहमणा आर. एस. पुरा के लिये चल देये। रास्ते में इतनी ठंड में तवी भी पार करनी थी। जूते पानी में वह गये। कपडे गीले हो गये थे रास्ते में श्मशान घाट में किसी की चिता जल रही थी। वहां रूके गीले कपडों में ठंड से ठिठुरते लागों के लिये यही चिता जीवनदत्यनी थी। रात्रि में कुछ देर चिता की अग्नि से जीने की आस बंधी थी बडा ही विचित्र संयोग था कोई मरकर भी दूसरों को मौत से बचाने में कामयाब रहा।



सुबह आगे बढ़े, एक मन्दिर में सतसंग हो रहा था। देव राज शर्मा जी के पांव में छाले भी पड गऐ थे और पावं सुन्न भी हो गऐ थे। इसलिए उन्होंने वहा से बड़ी मजबूरी की हालत में भगवान से अनेको बार माफी मांगते हुये एक जोड़ी जूते आने पांवों में पहन लिये। और किसी तरह यह दिवाने आन्दोलनकारी बडियाल ब्रहामणा पहुंचे और कुछ दिनों तक वहा छुप कर पुलिस से बचते रहे।

दूसरा संस्मरण सुनाते हुये बताया कि उन दिनों Social Media नहीं था और न ही Print Media था Electronic Media का तो नामो निशान तक नहीं था। इसलिय प्रचार का माध्यम पर्चे बांटना या पोस्टर लगाना ही हुआ करता था। गजनसू वासी श्री बलेदव राज जी के जिम्मे पोस्टर बांटने का काम लगा था। पंडित जी काफी सारे आदोलन के केन्द्र थे। दिसम्बर माह में रात्रि में पोस्टर लेकर पैदल विश्नाह जाना था।

पोस्टर लिये बगल में दबाये कम्बल ओढे जा रिहे थे। कच्ची छावनी से पीर मिठ्ठा होकर बावेवाली गली में जैस ही पहुंचे उन्हे अहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जहां आज गुर्जर नगर है, वहां पर बडा ही घना जंगल और डरावना माहौल था। कहा जाता है कि तवी के पार सामने वाली खड्ड में चीता और अन्य जंगली जानवार भी होते थे। लेकिन बलदेव राज जी की नजर में पीछे लगा CID वाला ज्यादा खतरनाक था। पोस्टर उसके हाथ नहीं आने चाहिए। यह कर्तव्य निभाना है। यही सोच ही मन मे थी।

कर्तव्य का पालन करना है, इसी ध्यान में कब तवी और जंगल पार करके जंगल में बसे डिल्ली गांव में लम्बडदार अनन्त राम जी के घर पहुंच गए, पता ही नहीं चला रात्रि में वहां विश्राम कर अगले दिन भी पदैल चलते हुये लगभग 35 किलीमीटर दूर विश्नाह में पहुंचकर, वहां के कार्यकर्ताओं को पोस्टर सौंप कर जम्मू वापिस आये।

'हैप्पो' लम्बडदार रठोओं घो मन्हासस के रहने वाले थे। अपने साथियों फलौरा के श्री बिश्मंबर दास जी, कुकीहयां के मेवा सिंह जी लम्बड़दार और घो मन्हासां के ही श्री काका मन्हास जी के साथ बड़े सक्रिय रूप से प्रजा परिषद् के आन्दोलन में भाग ले रहे थे। पुलिस के हाथ न आने पर हैप्पो लम्बड़दार के घर पर डीएसपी विश्विमत्र ने छापा मारा। लम्बडदार जी तो गायब हो गये। परन्तु उनकी पत्नी से बड़ा शर्मनाक व्यवहार किया गया। इस समय के माता जी घर के लोगों के लिये खाना बना रही थी, उस समय की प्रथानुसार खाना बनाते समय महिलायें गिद्धी बाँधती थीं। उन माता जी को वस्त्र भी नहीं बदलने दिए गये। उसी अवस्था में उन्हे पुलिस गिरफ़तार करके ले गई। जेल में सिर के बाल भी काट दिए गये अनेको प्रकार की यातनायें और प्रताड़नाएँ दी गईं। 15 दिनों के बाद माता जी को रिहा किया गया।

प्रजा परिषद् के आन्दोलनकारियों और उनेक परिवारों को भी इसी तरह की जघन्य यातनाएँ सहनी पड़ी।

चौ0 दर्शन जी

151

यह कहानी है उस विद्धान महिला की जिस ने इस आन्दोलन में बढ—चढ कर हिस्सा लिया तब जब एक महिला पर घर से बाहर निकलने पर भी लगभग प्रतिबन्ध जैसा होता था यह महिला कोई और नहीं थी, यह मेरी दादी मां थी जिनका नाम विमला डोगरा था। और वो सुन्दरवनी से लगभग 9 किलोमीटर दूर गांव मल्ला भरोड़ में रहती थी। मल्ला भरोड एक ऐसा गांव है जो बिल्कुल बार्ड़र के साथ सटा हुआ है जिस के एक तरफ पिकस्तान और दूसरी तरफ जिला राजौरी है जो कि 1952 में जिला पुंछ था। जिला राजौरी तब अस्तित्व में नहीं था।

जब 1952 में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान नाम का आन्दोलन शुरू हुआ तब विमला डोगरा की उम्र लगभग 24—25 साल की थी और उनकी शादी श्री फेतह सिंह निवासी मल्ला भरोड से हो गई थी और उनका इकलौता बेटा जो की तब मात्र 7—8 साल का था, और वो अपने पित के साथ प्रजा परिषद् में भाग लेती थी। तब जब जागरूकता की भी कमी थी लेकिन विमला डोगरा इतनी जागरूक थी धारा 370 के बारे में उनकी बहुत जानकारी थी। वो सिर्फ यह चाहती थी की जम्मू कश्मीर से 370 हटना चाहिए और एक निशान, एक प्रधान, और एक विधान पुरे देश में होना चाहिए। उनका सिर्फ एक की मकसद था हम को सिर्फ भारत के साथ रहना है।

सन 1952 में एक विशाल प्रर्दशन सुन्दरबनी में आयोजित किया गया जिस में लगभग हर गांव हर मोहल्ले से लोगों ने भाग लिया और उस प्रर्दशन में भाग लेने वाले तकरीबन 3 से 4 हजार लोग थे। जिसमें विमला डोगरा एक महिला हो कर भी तिरंगा हाथ में लिये प्रर्दशन में सब के आगे चलने वाली इकलौती महिला थी। जब प्रर्दशन नायब तहसीलदार के कार्यलय में पहुंचा तब वहां मौजूद अधिकारियों जिनमें तब के डी. सी. पुंछ ( तब जिला राजौरी व जिला पुंछ एक ही जिला होता था) भी वहां मौजूद थे जिन्होंने मुझे तिरंगा झण्डा उठाने और तहसील सुन्दरबनी में फहरने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन



विमला डोगरा Brief History of Agitation in the year 1952 at Sunderbani for Merger of Jammu & Kashmir with India under Slogan

'एक निशान, एक प्रधान, एक विधान' तब देश को न बँटने देने का जोश इतना था की उनको अपनी जान और बाल बच्चों की भी परवाह नहीं थी डी. सी पुंछ के सामने जब फिर से तिरंगा झण्डा लहराने लगे तो फिर उसने बहुत गुस्सा जाहिर किया। और जैसे ही डी.सी पुंछ ने तिरंगे को हाथ लगाने की कोशिश की, तभी विमला डोगरा ने डी.सी. को धप्पड जड़ दिया और वहां पर प्रजा परिषद् के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू की दिया और गोली भी चलवा दी।

इधर संघर्ष चल रहा था और दुसरी तरफ विमला डोगरा ने नायब तहसीलदार सुन्दरबनी के ऑफिस के ऊपर तिरंगा लहरा दिया और जैसे ही पलट कर पीछे देखा तो गोलियों की बौछार चल रही थी सामने बाबा राम दास जो कि पुक्खरनीं पंचेरी गांव के रहने वाले थे खून के साथ लथपथ जमीन पर पडे हुए थे।

जब विमला डोगरा ने देखा की बाबा राम दास जमीन पर पडे हैं वो उनको समभालने लगी तब पुलिस ने उन पर लाठियों चलना शुरू की दी तब उनको सर पर चोट लग गई और खून बहने लगा और वो बच कर वहां से भाग निकलने में कामयाब हुई पुलिस ने बहुत पीछा किया पर वो पकड़ में नहीं आई उन्होनें भागते भागते सोने के आभूषण अपने शरीर से उतारे और अपने पहचान-परिचित आदमी को दे दिये के पुलिस मुझे गिरफ़तार कर लेगी और जब लौट के आऊंगी ले लुंगी और उन्होंने बोला की मेरे पति को भी बता देना लेकिन भगवन जी का शुक्र रहा की वो पुलिस की गिरफत में नहीं आई और पुलिस लगातार पीछा कर रही थी लेकिन वो अपने पति के साथ दूर जंगल में रहने लगी और जंगल में रहते हुये भी अपने आन्दोलन को उन्होने कमजोर नहीं होने दिया।

यह प्रर्दशन इतना शक्तिशाली थी की प्रजा परिषद् में शामिल लोगों को मरने से भी नहीं डर लगता था। ठीक 9 दिन बाद सुन्दरबनी में हुऐ एक और प्रर्दशन में विमला डोगरा जब शामिल हुई और मकसद उस प्रदेशन का यही था – एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के यानी के आज के दौर में यह कहें की 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना। इसी प्रर्दशन में शामिल विमला डोगरा पुलिस की पकड में आ गई और उनको 6 महीने अम्बफला जेल में गुजराने पडे जब कि उनका बेटा मात्र 8 साल की उम्र का था लेकिन हार नहीं मानी। आज वह इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन यह उनका सपना जो 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने का था आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंन्द्र मोदी जी ने पुरा किया और उन्होंने विमला डोगरा जी की आत्मा को शान्ति प्रधान की जिसके लिए हमारा पूरा परिवार मोदी जी का धन्यवादी है।

> SD/ कुलराज सिंह

CC O Manaji Deshingth Library, BJP, Jal. 5.3. Digitized by eGangetri

श्रीमति प्रकाशो देवी जी का जन्म 1925 ई. में जम्मू प्रान्त के सांबा जिले के तरोड़ ग्राम में हुआ था। उस समय लड़कियों की शिक्षा और उनकी पढाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था और ना ही इसकी कोई जरूरत समझी जाती थी। इसलिए बहुत कम लड़कियां पढना-लिखना जानती थी। वह प्रारंभिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाती थी। क्योंकि 12, 13, साल की लडकी की शादी की दी जाती थी। श्रीमित प्रकाशो देवी की शादी भी 13 साल की उम्र में हो गई थी। जिस परिवार में इनकी शादी हुई वह परिवार स्वयंसेवक संघ से जुड था।

प्रकाशो देवी भी परिवार के साथ संघ का काम करने लगी। 1933 में इनकी शादी हुई थी और 1938 में माननीय लक्ष्मीबाई केलकर ने विजयादश्मी के अवसर पर 'राष्ट्र सेविका का समिति' अखिल भारतीय महिला संघठन की स्थापना की थी और आज भारत के सभी प्रांतों में 90,000 से ज्यादा केन्द्रों पर समिति का सांस्कृंतिक और सामाजिक कार्य चल रहा है। 1952 में राष्ट्र सेविका समिति की तरफ से पहली बार शाखा गूड दी छोनी में लगी थी।

1948 में महात्मा गांधी के देहान्त के बाद रा. स्व संघ पर प्रतिबंद्ध लगा, फलस्वरूप इनका परिवार भी इसकी चपेट में आ गया। 1953 में वह भूमिगत रहीं और प्रजा परिषद आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। गोवा सत्याग्रह के दौरान इन्हें दो मास के लिए हिसार जेल भेजा गया। 1975 की एमेरजन्सी में प्रान्त की केवलगात्र वह एक महिला थी जिन्हें डिं। के तहत गिरफतार कर के जेल भेजा गया। अपनी जीवन काल में श्रीमित प्रकाशो देवी को 27 बार जेल जाना पडा। जय प्रकाश नारायण के आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। वह 1952 से 1956 तक प्रजा परिषद महिला विभाग की प्रधान रहीं।

जम्मू प्रान्त में राष्ट्र सेविका समिति के केन्द्र की स्थापना का श्रेय श्रीमित प्रकाशो देवी जी को जाता है। आर्य समाज पुरानी मण्डी जम्मू में लड़कियों की प्रथम शाखा इनके द्वारा ही आरम्भ की गई। मुम्बई (महाराष्ट्र) की सिंधु ताई की दिशा निर्देश के अन्तर्गत इन्होंने महिलाओं का राष्ट्र सेविका समिति की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। महिलाओं का राष्ट्र के प्रति जागृत करने के साथ—साथ उनको समाज में सम्मान से जीने की शिक्षा भी देती थी। 28 फरवरी 2013 को 88 वर्ष की आयु में इनकी देह लीला समाप्त हुई।





श्रीमति प्रकाशो देवी जम्मू में राष्ट्र सेविका समिति की नीव का पत्थर





श्री हंस राज गुप्ता

मेरे पिता जी श्री हंस राज गुप्ता जी का जन्म 17 मई 1913 को श्री चंद शाह जी के घर अखनूर में हुआ। मेरे पिता जी ने दसवीं तक की शिक्षा अखनूर से ही ग्रहण की। उनके अन्दर बचपन से ही देशभिकत और धर्म के लिए कुछ करने का जज़्बा कूट-कूट कर भरा हुआ था। पिता जी अपने बाल्य काल से ही धर्म के कार्यों में बढ़-चढ़ की हिस्सा लेते थे। देश आजाद होने के बाद पिता जी अपनी हिन्दू विचारधारा की वजह से राष्ट्रीय स्वयं संघ और प्रजा परिषद् से जुड़ गए। सन् 1953 मे जब पंडित ज्वाहर लाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की गलत नीतियों का विरोध करते हुए और एक देश, एक विधान, और एक निशान के लिए प0 प्रेम नाथ डोगरा जी ने आन्दोलन चलाया तो मेरे पिता जी स्0 लाला हंस राज गुप्ता जी उनके प्रमुख सहयोगी थे।

जब प0 प्रेम नाथ डोगरा जी ने आन्दोलन का बिगुल फूंका तो अखनूर से जो 24 लोगों का जत्था उनके साथ गया तो उसमें मेरे पिता जी थे। उन सबको अखनूर के तहसील कार्यालय में गिरफतार कर लिया गया। श्रीनगर की जेल में भेज दिया गया। और 9 महीने उनको श्रीनगर की जेल में रखा गया।

ry, BJP amri 50 gitized by Gangotri

और जब श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहान्त हो गया उसके बाद उनको जेल से छोड़ा गया। जेल में उनको तरह तरह की यातनाए भी दी गई। पिता जी के जेल जाने के बाद हमारे घर में कमाने वाला कोई न था। मेरी तीन बहनों की उम्र 1-7 साल के बीच थी। हमारी मां ने बहुत मुश्किल से परिवार का पालन पोषण किया। पिता जी के जेल मे होने के दौरान मेरी एक बहन को ईलाज के अभाव में पोलियो हो गया मगर फिर भी पिता जी माफीनामा देकर जेल से बाहर नहीं आए और मेरी बहन सारी उम्र पोलियों से ग्रस्त रही। अपने पिता जी से प्ररेणा लेते हुए ही आज हमारे परिवार की तीसरी पीढी प्रजा परिषद् से होते हुए जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ी हुई है। मैं खुद भाजपा में बूथ स्तर के कार्यकर्ता से होते हुए आज वर्तमान में भाजपा जम्मू कश्मीर प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं और आस.एस.एस में भी मैं मुख्य शिक्षक से लेकर नगर कार्यवाहक व संघचालक तक रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी श्रीमति अमीता गुप्ता वर्तमान में अखनूर नगरपालिका वार्ड न0 2 से नगर पार्षद हैं। और मेरे बच्चे भी भाजपा में काफी सालों से सक्रिय है।

आज जब वर्तमान की केन्द्र सरकार ने जम्मू—कश्मीर से धारा — 370 और 35—ए को हटाया तो 5 अगस्त 2019 का दिन हम लोगों के लिए दूसरी आजादी का दिन था। इस दिन के लिए ही मेरे पिता जी और उन जैसे हजारों लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। आज मैं अपने दिल की गहराईयों से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ।

SD/ भारत भूषण गुप्ता सदस्य प्रदेश कार्यकारिण भाजपा जम्मू व कश्मीर





वैद्य देस राज शर्मा 'औदीच्य'

## प्रिया सम्पादक

माँ भगवती जी की प्रकृति का भी यह कैसा नियम है कि भांति—भांति के विचारों को अपनी बुद्धि में संजो कर जीव उसी के अनुसार अपना जीवन काल व्यतीत करता है।

कुछ लोग देश के लिए 'अपना' संब कुछ लुटा देते हैं। तो कुछ देशभिक्त का लवादा ओढ़ कर 'अपने' लिए पूरे देश को लूट लेते हैं। स्वार्थी की दृष्टि कभी भी उस व्यक्ति की लम्बाई-चौडाई नहीं माप सकती जो पर-हित में अपना सब कुछ लुटा रहा हो। पर-हित में प्राण फूंकने वाले व्यक्ति को कभी किसी से इनाम यां प्रंशसा पाने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलने वाला हमेशा अकेला होता है। उस मार्ग पर कोई छायादार पेड़ नहीं होता। बडे-बडे धनाढ़य बडे-बडे ओहदों का आवरण लपेटे हुए व्यक्ति भी शायद ही सत्य की हामी भर सकें। सत्यवादी व्यक्ति के हृदय का सत्य ही उसका 'राम' होता है। उसका अपना अन्तः करण ही उसकी अदालत होती है। और कदम-कदम पर ठोकर ही उसकी एकमात्र साथी होती है परन्तु अन्त में उसकी चिता से आकाश की और उठते हुए आग के ऊँचे-ऊँचे शोले जब उसके सत्य जीवन की गवाही देते हैं तो आस पास खडे हुए सब लोग अपने अपने मन में स्वयंमेंव ही यह कहने को विवश हो जाते हैं, कि यह 'भला आदमी' था। देश-हित के लिए ऐसे ही जीवन मिटा देने वालों की यादे ताजा रखने के लिए 'संकलन' का जो प्रयास करने का बीड़ा आपने उठाया है, उसके लिए बहुत-बहुत साधूवाद।

जम्मू में लगभग 55 किलोमीटर गावं जिन्द्राह में औदीच्य जातिय एक गुजराती ब्राह्मण परिवार लगभग दो सदियों से निवास करता है। यही के पं0 रामलाल जी गुजराती के घर 1932 में एक इकलौते पुत्र के रूप में वैद्य श्री देसराज जी का जन्म हुआ। बचपन में ही 1947 में देश विभाजन का असर बुद्धि पर पड़ा तो स्वयंमेव ही देशभक्ति की और खिंचते चले गए। उस समय देशभक्ति से लवालव भरे हुए जवानों का एक की तरफ झुकाव था और वह था प्रजा प्ररिषद् का 'चढ़ता सूर्य'।

देशभिक्त आन्दोलन मुखर हो रहा था। पं० प्रेमनाथ डोगरा बागडोर समभाले हुए महामन्त्री थे। श्री दुर्गादास ने प्रशासको की नाक में दम कर रखा था। जेले भरी जा रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जेल भेज दिया गया था। बड़े—बड़े नेता भूमिगत हो गए थे। सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य स्कूल के बच्चों से लिया जाता था। तािक किसी को संदेह न हो। देसराज जी की प्रारंभिक शिक्षा जिन्द्राह के बाद अपने नौनिहाल साम्बा में हुई। रधुनाथ पाठशाला में भी अध्यनरत हुए। पं० मूलराज शास्त्री जी अध्यापक थे। श्री देसराज जी नित्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते। वहीं से लौ लगी। पाठशाला की वर्दी में भूमीगत नेताओं की सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करते।

रियासत जम्मू कश्मीर में यद्यपि गुजराती ब्राह्मण के घर मात्र गिने—चुने ही हैं तथापि इनको गुजराती ब्राह्मण से ही दो हम विचार के मिल गए। एक थे श्री शिव कुमार त्रिपाठी जो बाद में भारतीय मजदूर संघ बटाला (पंजाब) के अध्यक्ष रहे। दूसरे थे श्री महेश चन्द्र जी जो बसोहली के एम.ऐल.ऐ रहे। घर में आगन्तुकों का आना जाना लगा रहता था। राम नगर के श्री हंसराज वकील, विश्नाह के डा0 जगदीश दुबे, शेख अब्दूलरहमान जी के साथ आत्मीय संम्बंध थे। विधिवत वैद्यक की शिक्षा प्राप्त कर देसराज जी आर्युवैदिक इिस्पेंसरी मजालता में दवासाज के पद पर नियुक्त हुए परन्त आर.एस.एस का कार्यकर्ता व अपने न झुकने के स्वभाव के कारण संरकार की आंख की किरिकरी बन गए। उनके आगे नित्य नई परेशानियां खडी की जाने लगी। अतः तंग आकर उन्होंने शीघ्र ही नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। यहीं से उनकी जिन्दगी का किन दौर आरम्भ हुआ। पांच बेटियां व तीन बेटे थे। तीन बहने भी थी। आय का कोई निश्चित स्रोत्र नहीं था। यद्यि गुजराती ब्राह्मणों का अक्सर कार्य अन्य स्वर्ण जातियों के यहां वार्षिकी, अर्ध—वार्षिकी करवाना व दान इत्यादि गुजराती ब्राह्मणों का अक्सर कार्य अन्य स्वर्ण जातियों के यहां वार्षिकी, अर्ध—वार्षिकी करवाना व दान इत्यादि गुजराती ब्राह्मणों का स्वभिमान समाप्त हो जाता है। दान देने वाले हमेशा उसे दवा कर रखते हैं। ऐसा करना सनातन नियम के विरुद्ध है पर हमारा समाज अभी इतना प्रकाशमय नहीं है कि दान देने और दान लेने के महत्व को आत्मसात कर सके।

जिन्दगी के कठिन दौर से गुजरते हुए भी भारतीय जनसंघ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डा० बलराज मधोक का कार्य निरंतर करते रहे। जिसका चिन्ह हुआ 'दीपक'। देसराज जी मण्डल सचिव व प्रधान रहे। पंजाब से एम.पी वीर जगदत जो जम्मू के प्रभारी भी होते थे जब पार्टी कार्यक्रम पर आते तो जिन्द्राह में देसराज जी के घर पर ही ठहरना होता। वीर जगदत जी भुरे रंग का कलीदार पायजामा पहनते व स्वभाव के सख्त थे। असूल के आदमी थे। वीर भवन के एक अन्य बुजुर्ग जिनका नाम श्री दीना नाथ था सफेद कुर्ता पायजामा व

10 (-6 9 8) P G COS Name P De Transpiro

काले रंग का एक हैण्ड-वैग लिए अक्सर पार्टी के सिलसिले में घर में आते रहते वह खुश्क फुलका खाते थे। जिन्द्राह घरोटा से श्री राजेन्द्र सिंह जी एम.ऐल.ऐ रहे। श्री देसराज जी के अन्य साथियों में वैद्य पं0 श्री वेद प्रकाश रैणा गांव कन्याला 'पं0 ज्ञान चन्द जी, डन्साल' निककु शाह जी पटयाडी, राम चन्द जी मंगोत्रा, कठाड, श्री परसमार जी सन्याल, चिल्ला इत्यादि सभी से इक्टठे होकर प्रजा परिषद् के एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के आन्दोलन में बढ़चढ़ कर कार्य किया। जेलों में गए, लाठियाँ खाई। पार्टी से जो आदेश मिलता, जी-जान से पूरा करने जुट जाते। हजारों कार्यकर्ता जेलों में भरे गए। सैकडों शहीद हुए। पं0 वैद्य देसराज जी एक अच्छे कर्मकाण्डी विद्ववान व सच्चे समाज सेवक थे। वैद्य सभा में सक्रिय थे। पदाधिकारी थे। प्रधान वैद्य गौरी शंकर द्विवेदी जी थे। श्री देसराज जी ने महसूस किया कि रियासत में गुजराती समाज व संस्कृति को भी बढावा देने की जरूरत है। आज तक अक्सर लोग नहीं जानते कि रियासत में औदीच्य व नागर दो गुजराती ब्राह्मण जातिऐं भी निवास करती हैं। इसलिए उन्होंने आज जम्मू कश्मीर गुजराती ब्राह्मण सभा की नींव रखी। श्री दयाराम गुजराती उधमपुर उपाध्यक्ष व मास्टर प्रकाश चन्द गुजराती अखनूर महासचिव हुए। देसराज जी डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा से भी जुडे हुए थे। चाहे ग्रामीण समस्या हो या खाद आन्दोलन। राशन का आन्दोलन हो या 1971 में बंगलादेश की आजादी या एमरजैंसी का समय। श्री देसराज जी ने अपने साथियों के साथ ही दुःख सहते काम किया। वह जब भी घर से निकलते तो बता कर नहीं जाते कि कहां जा रहे है। क्योंकि जनसंघी होने के नाते इस बात का खतरा सदा मंडराता रहता कि कब किसी प्रोग्राम में पकड़ न लिए जाएं। घरवाले परेशान न हों इसलिए कहां जा रहे हैं बताते ही न थे। मजबूरी में पडिताई के कार्य में कहीं जाने पर जो दान-दक्षिणा मिलती अक्सर पार्टी के कार्यों की भाग दौड़ में ही खर्च कर देते थे। लाला जगत नारायण जी के लेख बड़े गौरव के साथ पढ़-पढ़ कर लोगों को सुनाते थे व कहीं भी आन्दोलन होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की काफी बढाई करते। सन 1996 जनवरी 27 को अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण करके अपनी पंचतत्व की देह को मैया देविका गंगा जी में अर्पित कर, तत्वों में विलीन होकर ज्योति जोत समा गए।

अगर आज जिन्दा होते और अपनी आंखों से दफा 370 को टूटता देखते तो वह कितने हर्षित होते यह बात लिखना कलम से बाहर है।

> SD/ Sushant Dave

Digitized by e Gangotri

दिनांक 25-08-17 को श्री कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टीम द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि प्रजा परिषद् डा0 बलराज माघोक जी ने बनाई थी और मुझे कठुआ शहर का सेक्ट्ररी मुकर्रर किया गया था। डाँ० मुखर्जी पहली बार जब जम्मू कश्मीर में आए तो कठुआ में उनके साथ दो और वरिष्ठ एम.पी. थे उन्होंने आर्य समाज मंदिर में भाषण दिया। उसके बाद हीरानगर चले गए। भाषण में उन्होंने कहा था मैं आपको हिन्दुस्तान का विधान दूँगा, नही तो अपनी जान दूँगा। यही शब्द उन्होंने हीरानगर, साम्बा और उधमपुर में भी बोले। जब डॉ0 मुखर्जी दोबारा जम्मू आए तो उनके साथ पर्सनल सेक्ट्ररी के रूप में अटलजी भी थे। उन्हें माधोपुर में ही गिरफ़तार कर लिया गया। और उन्होंने अटलजी को कहा कि पूरे हिन्दोस्तान को बता दो कि डॉ० मुखर्जी जम्मू कश्मीर में शामिल (दाखिल) हो चुके हैं। पुल के बीच जहाँ से जम्मू कश्मीर की सीमा शुरू होती है वहाँ से वापस भेज दिया। SSP Abdul Majid Khan जो कि Ex. Capt. था उसने D.C के Warrant गिरफ़तारी पर Signature करवाकर उनको गिरफतार किया। बाद में उनको सीधे श्रीनगर ले गए। नोट:- इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख

नोटः— इस साक्षात्कार का पूरा वीडियो नानाजी देशमुख एवं प्रलेखन विभाग, भा० ज० पा० कार्यालय त्रिकुटानगर में सुरक्षित है।

2016 8 8 1 8 CON Minute Destroy of Library





Gentle by nature, Sh Sham Lal Sharma was deeply involved in the working of RSS as also that of the Praja Parishad and that of Jana Sangh. He also held the post of Headmaster of S.D. Sabha High School for quite some time.

Sh Sharma was first amongst those who joined the RSS in late thirties and held the position of Nagar Karyavah. He was active in RSS even when Headmaster but later became the Chief Organiser of the Praja Parishad when this political body was floated in later 1947. He devoted his energies in building the organisational set up of Praja Parishad.

As being an important activist of the Praja Parishad, he was arrested and jailed quite often along with Pandit Prem Nath Dogra. When the Satyagraha movement was launched in November 1952, seeking the abrogation of Article 370 and get integrated J&K with the union of India like other over 550 princely states of the country. Sh Sharma was also arrested along with Pandit Ji and lodged in Central Jail Jammu for about eight months.

Sh Sharma's almost entire family was taking part in the Praja Parishad movement.

In addition to taking part in social and political activities, Sh Sharma was also having a literary taste. At later stage he framed a dictionary in Dogri also and devoted to some writings too.



SHAM LAL SHARMA

Smt Shakti Sharma wife of Sh Sham Lal Sharma also played quite important role in the Praja Parishad movement.

She organised teams of women for holding protest demonstrations against the atrocities of the police on satyagrahis and other acts of suppression.

Smt Shakti also organised groups of women to visit New Delhi and other important places of the county to apprise them about atrocities and excesses being committed by police to terrorise the workers and supporters of the Praja Parishad.

She also took care of the families of the arrested jailed activists of Praja Parishad.





PROF. SHAKTI SHARMA



श्री केशो राम, प्रेमचंद, संतराम, रामलाल अरोड़ा, कौशल्या देवी. देसराज अरोड़ा, 1953 इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा थे वर्तमान कभी उनको भूला नहीं सकता! यह सब समाज व देश के लिए जीते थे देश की आजादी के साथ इन लोगों ने संकल्प कर लिया के जम्मू कश्मीर को पूर्णआजादी नहीं मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर भारत के संविधान में धारा 370 को रख लिया है इस कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में तन मन धन से भाग लेना शुरू किया 1947 में देश की आजादी के साथ जम्मू कश्मीर में यह लोग काम करने लगे, इन सब की सक्रिय भूमिका रही और प्रजा परिषद के आंदोलन के साथ जुड़कर धारा 370 को खत्म करने के लिए प्रयास में लग गए और आज बहुत साल बाद देश को इस धारा से जो अलगाववाद और आतंकवाद की जननी है से छुटकारा मिला है! ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की, अपने व्यक्तिगत कामों को ,अपने सब स्वार्थों को छोड़, देशहित काम किया है, आज हम सब मिलकर उनकी इस भावना को प्रणाम करते हैं आज वह दुनिया में जीवित नहीं लेकिन भगवान के श्री



Kesho Ram Arora



Ram Lal Arora



Shakuntala Devi



Sant Ram Arora

"हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के"

चरणों में आज वह बैठकर इस बात का आनंद ले रहे होंगे कि जिस संघर्ष को उन्होंने शुरू किया या उसका हिस्सा बने, आज की वर्तमान पीढ़ी उसे लक्ष्य को हासिल कर चुकी है! धारा 370 इतिहास बन चुकी है आइए कुछ यादों को और कुछ कामों को जो कष्टों को उन्होंने सहा, इन महान व्यक्तियों का आज स्मरण करें!

चौक चबूतरा की एक गली से निकलता हुआ एक युवक बालक जिसकी उम्र 20 साल के पास थी गठीला पहलवानी शरीर था आस-पड़ोस के नौजवानों के घरों में सुबह-सुबह आवाज देकर शाखा चलने को कह रहा था देखते देखते 10 से 15 नौजवान अपने घरों से निकलकर ,उसके साथ दीवान मंदिर शाखा की ओर चल पड़े ,संघ की शाखा में जमीन बहुत सुकून देती थी! केशो राम ने देखा कि आज शाखा की संख्या 70 के करीब है 3 गन बनेंगे और 3 गन बनाने का आदेश हुआ! सूरज नमस्कार सबको करने की आज्ञा हुई और उसके उपरांत सब मिलकर सूर्य नमस्कार करने लगे देवी दीता माल जो की उम्र में कुछ बड़े थे ध्वज प्रणाम करके मुख्य शिक्षक को प्रणाम करने एक और नौजवान के पास पहुंचते हैं! शाखा का मुख्य शिक्षक था प्रणाम करने पर देवी दीता मल कहने लगे कि मैं योग ना कर पाऊंगा ,आपकी आज्ञा हो तो शाखा के किनारों पर चक्कर लगा लेता हूं! आप जानते हैं चोट के कारण में योग नहीं कर पाऊंगा ,सब जानते थे कि देवी दीता के दाहिने जांग पर काफी जगह चोट लगी हुई है! जख्म अभी भरा नहीं है, उसे योग ना करने की छूट दे देते हैं! योग के उपरांत खेल शुरू हुआ, सभी मंडल में अपने अपने खेल के लिए चल पड़ते हैं! मंडल लकड़ी के टुकड़े से निशान डाला जाता है और बीच में एक छोटा सा मंडल 10 इंच का डाला जाता है! चल रहे खेल का नाम था ,कश्मीर किसका, देवी दिता मल भी मंडल के पास पहुंचकर खेल का आनंद लेने लगे ,सब नारे का उत्तर का दे रहे थे कश्मीर किसका उत्तर-मेरा है, कश्मीर किसका- मेरा है !एक दूसरे को धक्का देकर मंडल से बाहर निकालते थे 10 कहने पर राकेश खुशी से नाचने लगा, क्योंकि उसके दोनों पैर मंडल के अंदर थे, बहुत अच्छा दो बार और खेल होगा, उसके उपरांत कबड्डी का मुकाबला होगा! यह सुनते ही सब खुशी से नारा लगाते हैं भारत माता की जय-खेल आगे बढ़ता है शाखा के अन्य कार्यक्रम होते हैं अंत में संख्या 110 तक पहुंच जाती है शाखा खत्म होने के बाद, कुछ कार्यकर्ता समूह में अलग-अलग घरों की ओर निकल पड़ते हैं! जो साथी नहीं आए उनका पता करने! केशो राम, देवी दीता मल को लेकर डॉक्टर बृजलाल को दिखाने के लिए ले जाते हैं! 1947 में एक जुलूस के अंदर

164

मुस्लिम बदमाशों ने उन्हें घेर लिया था उनकी पिटाई की थी काफी चोट दाईं टांग पर आ चुकी थी उन्होंने तेजधार हथियारों से ऐसा किया था, जो अब नासूर बन चुके थे! उनका उपचार करने का प्रयास किया मगर ठीक ना हो सका! अप्पर बाजार में डॉक्टर बृजलाल एवं डॉक्टर राम प्यारा जिन की दुकान चौक चबूतरा में थी उनका इलाज करते थे! देवी दीता को घर छोड़ने के बाद केशो राम अपने काम में सब्जी मंडी के लिए निकल पड़ते हैं !देवी दीता जो रिश्ते में केशो राम अरोड़ा के फूफा थे वही उस काम के मालिक थे लेकिन घाव तो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था और देवी दीता 1953 के आंदोलन में चोट के बाद भी आंदोलन में भाग ले रहे थे!

हर दिन, सब ओर एक ही आवाज गूंजती सुनाई देती थी, लेकर रहेंगे अपना हक, दो प्रधान दो विधान-दो निशान-नहीं चलेंगे-नहीं चलेंगे! 1947 में आई हुई चोट लगातार परेशान कर रही थी, इस कारण उनके काम को श्री केशो राम को संभालना पड़ता था! सूरज की पहली किरण के साथ पहले अखाड़ा, शाखा का काम, बीच में जुलूस के अंदर जाना यह क्रम 1953 के आते—आते जीवन का हिस्सा बन चुका था! प्रजा परिषद का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था! अब तो अपना काम भी नहीं कर पा रहे थे, एक जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के बाद केशो राम सहित अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, उसी काल में उसकी बहन कोशल्या देवी ने भी और बहनों को लेकर गिरफ्तारी दी थी! सब को छोड़ने का नारा लगाते हुए सात बहनों के साथ कौशल्या देवी को पकड़ कर पक्का ढंगा थाना में बंद कर दीया गया था, और बाकी को छोड़ दिया! 24 घंटे बीत चुके थे खाना खाने को नहीं मिला था, भारत माता की जय की आवाज बहनों के बीच में से आती रहती थी! अगले रोज दोपहर 2:00 बजे खाना लेकर थाने कुछ लोग पहुंचे बहुत निवेदन करने के बाद उन तक खाना पहुंचा, पक्का ढंगा पुलिस स्टेशन, जो दीवान मंदिर के सामने एक गली में था! इतने में थाना प्रभारी पहुंच जाता है! और आते ही सबसे पूछने लगा के इन देवियों को कौन खाना देकर गया है ,प्रश्न के उत्तर का इंतजार किए बिना आदेश देता है कि आज से इनको सबक सिखाता हूं, सफाई कर्मचारी को संदेशा भेज कर बुलाया जाता है और थाना प्रभारी सामने पड़ी एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठ जाता है! उसके चेहरा गुस्से से लाल था, मानो खाना खाना भी अपराध था! सफाई कर्मचारी हाथ जोड़कर पूछता है जनाब क्या हुक्म है, आपने याद फरमाया है! आदेश हुआ कि कल से आदमी का मल अर्थात टड्डी थाने से जो साफ करते हो टोकरी के अंदर डालकर इस कमरे में फेंक देना जहां पर

No (% 3 ) 9 6 CE & Wahay Oper through Library, B165 amon's Blogtized by eGangotin

आंदोलनकारी औरतों को रखा है और कल से खाना वहीं पर खाएंगी! बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है और जब तक इनको छोड़ने का सरकारी हुकुम नहीं आता, तब तक खाना इसी कमरे में खाना पड़ेगा और शोच भी उसी कमरे में करेंगी, यह कमरे के बाहर नहीं जाएंगी! सिपाही को बुलाकर आदेश हुआ किसी ने अगर बाहर निकालना चाहा तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, यह बात सुनाते हुए कौशल्या देवी की आंखें नम हो गई, कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली, मेरे पित संतराम मुझको मिलने भी नहीं आते थे उन्हें मेरे काम से सहमित नहीं थी, मेरा आंदोलन और संघ से लगाव देखकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था! और मैं अपने मायके रहने चली गई थी!

लेकिन आंदोलन शांति से आगे बढ़ रहा था और धीरे—धीरे सारा समाज उसे जुड़ता जा रहा था, शकुंतला देवी के जीजा का नाम संतराम था, जो जला फिनिया वाले के परिवार का हिस्सा थे! वास्तव में जल्ला फेनिया वाले संतराम जी सुन वा बोल सकते थे और लेखक रमेश अरोड़ा के रिश्ते में फूफा लगते थे ,दूसरे भाई जिनका नाम रामलाल था वह सुन सकते थे मगर बोल नहीं सकते थे इशारों में अपनी बात करते थे, कृष्ण लाल जी उनके घर में एक कमरे में रहते थे संघ से जुड़े हुए थे समय—समय पर समाज के अंदर चल रही गतिविधियों की जानकारी जल्ला फेनिया वाले भाइयों को इशारों में समझाते रहते थे, और तीसरा सबसे बड़ा, भाई ना बोल सकता था ना सुन सकता था इशारों में बात होती थी! डॉक्टर ओम प्रकाश मेंगी, तिलक राज पंडो, श्याम लाल जी, दुर्गादास वर्मा इन सब से इस टोली का, मिलना लगातार होता था तिलक राज पंडो की टांग में आंदोलन के दौरान गोली भी लगी थी लेकिन देश को जोड़ने का संकल्प उनको रोक नहीं सका और प्रजा परिषद के आंदोलन में सिक्रिय भूमिका निभाते रहे उनका व्यक्तिगत काम भी सब्जी की आड़त का था!

जल्ला फेनिया वाले तीनों भाइयों की दुकान लिंक रोड चौक से पहले पढ़ती थी, तीनो भाई अपनी जवानी की चरम सीमा पर थे, त्याग से भरा जीवन, हर वक्त संघर्ष करना, सब धार्मिक प्रवृत्ति के थे और समाजिक कामों से जुड़े थे! संत राम जी के बड़े भाई रामलाल जीवन भर जो भी कमाते, बांटते रहे! उन्होंने ने शादी नहीं की थी हरिद्वार से लेकर बनारस, जम्मू कश्मीर में बहुत से स्थान है जहां पर उन्होंने दान दिया उनका नाम आज भी अनेक स्थानों पर लिखा हुआ मिलता है, केवल मात्र अपना खाना और दो कपड़े वह अपने पास रखते थे बाकी सारी कमाई धार्मिक व सामाजिक कामों में वांट देते

u Digitized by eGangotri

थे! अंत में उन्होंने ट्रस्ट बनाकर कार्यकर्ताओं को अपनी दुकान व मकान भी दे दिया! जम्मू कश्मीर में प्रथा के अनुसार बड़ी उम्र में रामलाल जी की माता का देहांत हुआ था लोग उनको सजाने लगे रंग फेंकने लगे तो श्री रामलाल जी इस पर नाराज हुए उन्होंने इशारों में कहा ऐसा मत करो मेरी मां दुनिया से विदा हुई है यह रीति रिवाज ठीक नहीं!

श्री रामलाल की मृत्यु होने पर जब सामान की तलाशी की गई तो कुछ दान की रसीदें और 2 कपड़े जोड़ी ही उनकी संपत्ति थी बाकी सब दान कर देते थे! दुकान के नीचे पानी की टंकी बना रखी थी जहां जानवर ,गाय बगैरा पानी पी सकते थे, और ऊपर एक छोटा सा घोंसला बना कर रखा था जहां पर पानी व दाना डालने का स्थान था और चिड़ियों को दाना डाला जाता था!

देश आजाद हुए कुछ समय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हिर सिंह जी ने इस प्रदेश का विलय किया था 1947 में अनेक प्रकार से संघर्ष करके जम्मू की रक्षा इन भाइयों ने केशो राम व प्रेमचंद के साथ मिलकर की थी! हिंदुओं की रक्षा करने में महाराजा हिर सिंह जी का भी सहयोग मिलता था! प्रेमचंद श्री केशो राम के पिता थे जिनका अच्छा व्यापार था महाराजा हिर सिंह जी के साथ अच्छे संबंध थे क्योंकि एक अच्छे व्यापारी के नाते महाराजा हिर सिंह भी प्रेमचंद को लाला जी कहकर बुलाते थे, अपने हाथी पर बैठकर महल से बाहर निकलते तो प्रेमचंद जी की दुकान पर रुकते, लाला जी चीकू खाने की इच्छा है और कुछ और फल महल में चाहिए, उत्तर मिलता जनाब पहुंच जाएंगे, प्रेमचंद विक्रम चौक में रेलवे स्टेशन में जाकर सियालकोट से सामान लेने के लिए चले जाते थे! विक्रम चौक से मीरा साहब पहला स्टेशन पढ़ता था और अगला स्टेशन आर एस पुरा पढ़ता था सुचेतगढ़ से होते हुए ट्रेन सियालकोट की तरफ रवाना होती थी 1934 में जम्मू सियालकोट ट्रेन शुरू हुई थी उसके बाद पठानकोट में शुरू की गई थी! आज आर एस पुरा रेलवे स्टेशन और विक्रम चौक रेलवे स्टेशन तो मौजूद है लेकिन मीरा साहब रेलवे स्टेशन के नाम निशान नहीं!

1947 में मुसलमानों की ओर से आतंक फैलाने का हर प्रयास इस टोली ने असफल कर दिया जिसमें प्रेमचंद अरोड़ा, संतराम, केशो राम, देवी दिता मल वह देवराज डिब्बा ने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रमुख रूप से भूमिका निभाई! 1964 को प्रेमचंद का देहांत हुआ था लेकिन 1947 में महाराजा हिर सिंह के अनुरोध पर एक सिपाही इस टीम के साथ रहता था ताकि जरूरत पड़ने पर

महाराजा के नाम का इस्तेमाल कर सके, और अपनी हिंदू भाइयों की सुरक्षा कर सकें ऐसा आदेश महाराजा की ओर से दिया गया था क्योंकि प्रेमचंद के महाराजा से संबंध थे इस कारण इस प्रकार की व्यवस्था महाराजा की इच्छा के अनुसार की गई थी, मुस्लिम आतंक फैलाने वालों की पूरी कोशिश थी के हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जा सके लेकिन इस टोली ने उनकी इच्छा को पूरा नहीं होने दिया और हर बार लिंक रोड चौक, जैन बाजार के आसपास उनको रोक लिया जाता था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया जाता था, और अनेक बार उनके इस प्रयास को विफल किया गया इस कारण जम्मू को छोड़कर उनको जाना पड़ा जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्वरूप को आज हम जिस रूप में जानते हैं जिसके अंदर एक प्रधान एक विधान एक निशान का आंदोलन उस समय चलाया गया और उस सफलता इतने सालों बाद मिली और 370 धारा हटना 1947 से 1953 के 6 सालों में अनेक घटनाओं को लिखा वह बताया जा सकता है इन्हें समय के मर्यादा के कारण विषय वस्तु के कारण लिख पाना संभव नहीं है ''तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे'' और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर यह सारे साथी काम करते थे आंदोलन को दबाने का हर प्रयास का विरोध किया जाता था और एक ही भावना से चलते थे के ''ढांचा चलाओगे जालिमो-आत्मा जलाई नहीं जाती-खून से डाली है लकीर-तलवार से मिटाए नहीं जाती "इस प्रकार की भावनाओं को लेकर यह लोग संघर्ष करते रहे! देवी दिता मल शरीर की परवाह किए बिना बढ़ते जा रहे थे! 1957 में जख्म के अंदर इस प्रकार कीड़े पड़ने लगे कि किसी भी डॉक्टर का इलाज उसे ठीक नहीं कर पाया श्री केशव राम उनके जख्मों की सफाई करते , उनके कमरे में जाना भी मुश्किल हो चुका था क्योंकि दुर्गंध इतनी थी के कोई मिलने के लिए भी उनसे नहीं आता था! इन के अथक संघर्ष और बलिदानों ने संघर्ष की जोत जला के रखी और इतने सालों बाद उनका सपना पूरा हुआ और वास्तव में उन्होंने जीवन समाज के लिए वाह देश के लिए जिया है ऐसी विभृतियों को प्रणाम करते हैं!

"कोम की जिंदगी तीरों तलवार या एटम नहीं लिखता बुलंद हौसले ही उसकी उम्र का पता देते हैं कितने तुम अपने लिए जिए यह तुम्हारी कहानी बयां करती है"! कितना लोग कोम के लिए जिए या मरे यह कोम की जिंदगी है! जो लिखने वाले बयान करते हैं यह सांस मेरी खत्म होने से पहले तुम्हें आगे चलना है आगे कौम जिंदा लोगों की सांसो पलती है!

रमेश अरोडा





DR. OM PRAKASH MENGI

Having the family background for social services to the society, Dr Om Prakash Mengi was also quite interested for welfare of the people at large but he was quite devoted to the RSS work. He held various positions of the working to the extent of being the sanghchalak of Jammu and Kashmir for years.

His father Lala Ishwar Dass Mengi was professionally a school teacher and known for commanding respect amongst the students and the colleagues. But ever after his retirement, he devoted to the cause of aged and orphans. It was with his efforts along with the guidance and support of great dogra leader, Pandit Prem Nath Dogra the place for old age was developed in Ved Mandir area known as Vridh Ashram. This has now grown as an important centre for the old age people. Dr Om Prakash Mengi was a dental surgeon by profession but also spent lot of time in social activities, particularly the Sangh work in different capacities.

In politics, he held the position of the General Secretary of the All J&K Praja Parishad for over two years. He was arrested during the Praja Parishad movement of 1952-53 for removal of all the barriers between Jammu and Kashmir and rest of India caused by Article 370.

After his arrest, Dr Mengi along with two other Praja Parishad activists was forcibly airlifted to Srinagar Jail in February 1953 to face the vagaries of severe cold.

**Team Library & Documentation Department** 

Smt Sheela Mengi wife of Dr Om Prakash Mengi was also active in the movement of Praja Parishad. She along with Smt Shakti Sharma and others organised teams of women activists to spread the message of unity and expose those elements who were indulging in committing atrocities on patriotic people working for one nation by having one constitution with the slogan of Ek Desh Mein Do Vidhan, Do Pradhan aur Do Nishan Nahin Challenge Challenge.

Thus, the women folk also played their significant role to carry forward the banner of great message of Pandit Prem Nath Dogra also that of towering leader of the country Dr Syama Prasad Mookherjee.



**Team Library & Documentation Department** 

**SMT. SHEELA MENGI** 

THE COLD THE





SH. MADHAV LAL NANDA (Advocate) 28-12-1928 to 01-06-1999

Shri Madhav Lal Nanda was a leading lawyer by profession, staunch RSS activist, elder son of Lala Rup Chand Nanda, born on 28 December 1928 in Jammu. He had his early education in Jammu and did his LLB from Delhi University.

Madhav Lal Nanda played important active role during all the agitations by Praja Parshid/Bharatya Jan Sangh. He was arrested several times during movements and faced jails. In 1949 Satyagrah movement seeking release of detained leader, Pt. Prem Nath Dogra was going on despite torture and excesses to terrorise the Praja Parishad activists. As a tactic Govt released his father Sh. Rup Chand Nanda. But to clear the air and keep up the morals of the agitation, Shri Madhav Lal Nanda took out a procession defying the prohibitory order and courted arrest same day and suffered jail in terrible conditions. He was severely tortured. Shri Nanda remained in Jail till Pt. Dogra and other were released.

In 1960, he shifted his base to Reasi and made Reasi as his "karm Bhoomi" till his death on 01-06-1999 in Reasi. He was a leading lawyer but not charging anything to his poor clients and was pleading their cases in courts irrespective of religion. He was a man of principles with vast legal and religious knowledge. He always followed and remained committed for high ethics and moral values in his profession and public life. Beside his legal practice, Shri Madhav Lal Nanda remained always active in people causes, agitations. social, charity and political activities and had acted as head of some social Organisations e.g. Hindu Sabha, Santhan Dharm Sabha etc and Bar association. Throughout his life, he remained associated with RSS, Praja Parshad, Bharatya Jan Sangh and BJP and also contested one time election from Reasi.

Shri Madhav Lal Nanda played very important leading role along with Shri Rishi Kumar Koushal during all the agitations carried out in Reasi including Food, PUC Class, and District Status etc. and was arrested several times during movements. It is worth mentioning here that Reasi was a District before 1947 and was only place in J&K, which was demoted from District to Tehsil after 1947, intentionally following biased agenda against people of Reasi by Sheikh Mohd Abdullah. The only fault of the people of Reasi, was that they had strongly opposed the anti national agenda of National Conference and actively participated in all Praja Parshad movements. The Wazir Commission had recommended the creation of a separate district of Reasi. Since the recommendations remained unimplemented, in September-October 1988 a historic agitation was started in Reasi for restoration of District status. Several people were arrested during the agitation. Reasi observed continuously complete BANDH for 72 Days. Shri Nanda was arrested in terrible conditions and suffered jail for several days under severe sections imposed by the NC Government headed by Farooq Abdullah.

ampun Digitized by eGangotri

**Ajay Nanda** 

Lala Roop Chand Nanda was a leading lawyer and used to play important role in public activities. He gained significance in 1943 when in Food agitation on sept.24, nine people were killed in police firing and the Maharaja had appointed enquiry commission which was head by Justice of Bombay High Court.

Advocate Nanda along with Dr. Saif-ud-Din Kitchloo of Punjab and some other lawyers appeared before the commission to plead the public cause.

On basis of findings of this commission two police officials were dismissed from service and the then Prime Minister Shri Haksar had to lose his job.

The Rationing system was introduced. All this enhanced the stature of Advocate Sh. Nanda.

Because of his services to the public cause in early 1949, Shri Nanda was entrusted the task to lead the Praja Parishad in a difficult situation as Pt. Dogra and some other were arrested & detained in Srinagar Jail.

The then section 50 was imposed in the city to deny the Praja Parishad from holding meeting keeping in view this ban, a big public meeting was organised at Ragoora, in Jammu Tawi island area. This meeting was presided over by Ch. Mira Baksh.

This successful gathering caused an alarm in the hierarchy of the new rulers. Beside his legal practice, Shri Roop Chand Nanda, prior to 1947 had acted as head of some social and political bodies including the Hindu Maha Sabha and contested elections.

In 1949 Satyagraha movement seeking release of detained leader, Pt. Prem Nath Dogra was going on despite torture and excess to terrorise the Praja Parishad activists, the Govt. leaders as a tactic released Shri Nanda amidst several rumours. But to clear the air and keep up the morale of the agitators, Shri Nanda's elder son, Shri Madhav Lal took out a procession defying the prohibitory orders and courted arrest the same day and suffered jail in terrible conditions. Shri Madhav remained in Jail till Pt. Dogra and other were released.





ROOP CHAND NANDA REASI

**Ajay Nanda** 





LIFE HISTORY OF LATE SHAHEED SWAMI RAJ KATAL

Shaheed Swami Raj Katal was born in December 1929, in a poor family, of village Mounda, Tehsil Bhadarwah, District Doda, Jammu and Kashmir. His father and mother expired when he was 5 years and seven years old. Thereafter he was being looked after by his old grandfather but he too expired when he was just 9 yers old. He lost all his elders at the age of nine years as the grandmother had already expired. After losing all his dear ones he was brought up by next door neighbourers. He studied up to 9th standard but that too by borrowing second hand books from the senior students of the village as he had no money to buy new books. The story of miseries does not ended here In 1947, all moveable and immoveable property was looted or razzed to ground by infiltrators and the people of the Athkhar area were forced to flee from their native place .He along with other people left his house and migrated to Basohli District Kathua where they lived for about six months and there after returned back to their native place-After reaching back all villagers constructed houses with the help of each other

In 1947 he was just eighteen years old. His maternal uncle was kind enough and in 1949 he married his daughter to him besides seeing the fact that the orphan boy was very poor. After marriage he started doing private job. Later on he started the work of stamp vender and there after he became petition writer.

His grandfather was lambardar and in the beginning he carried out the legacy of lamberdar also. Being lambardar he came into the contact of leaders of Praja parishad party and became and active member and participated in 1953 agitation . After joining Praja Parishad he never looked back and continued to work in the party afterwords in Jansang and Bharatia Janta Party. Shri Balraj Madhook firebrand leader of Jan Sangh has stayed at his residence when he reached Bhadarwah via Chamba. He remained all along the office secretary/tehsil secretary and at later stage he was appointed as vice president of B.J.P in erstwhile Doda District . He went to jail twice i.e during food agitation in 1962, for eleven months during

emergency. He was staunch worker of R.S.S and B.J.P. He laid his life for the sovereignty of the state.

After mass exodus of the Kashmiri Pandits from valley, militants extended their activities to District Doda by killing Hindus to create fear to force them to flee from the said area but he along with his party colleagues stood like a rock and made the militants to understand that they will not succeed in their nefarious design.

He was in the hit list of the militants, therefore government had provided security cover to him but even then militants made first bid to eliminate him on 22 September 1993 at 10.00 am. He was hit by two bullets and his P.S.O was injured seriously .Both of them were airlifted to Government Medical College Hospital Jammu for specialized treatment but his P.S.O succumbed to injuries.

Even after being injured and under treatment in the hospital he used to say that soon after recovery I will rush back to my hometown to stay with my villagers otherwise they will be demoralized.

Shri Indresh kumar ji the then Prant Pracharak in his book titled" Jammu and Kashmir Ki Shourya Gatha" has mentioned that when Sh. Swami Raj Katal JI was being treated in hospital he went there and was told by Shri Swami Raj Katal;-

'इन्द्रेश जी आंतकवादियों को बता दें कि मैं स्वस्थ होते ही शीघ्र अपने गांव जाऊँगा, अगर वह सोचते हैं कि वह मुझे डराकर भगादेंगें तो वह उनकी गलतफेहमी है और संबंधी व घर वालों को बता दें कि मैं धरती तथा धर्म छोड़ने वाला नहीं'

He was of the opinion that where we have been brought up we must stand for security and integrity of the birth place. In his last address to the public of Bhadarwah delivered in presence of Shri Prem Kumar ji Dhumal B.J.P leader Himachal he quoted:-

" फूल खाये इस वृक्ष के गंदे किए इनके पात धर्म हमारा है यही जलें वृक्ष के साथ"

He had three sons and out of three two were residing in Jammu city. All his well wishers requested him to stay at Jammu till the normalcy returns but he did not stay even for a week after discharge from the hospital. After he left for his native place and started routine activities to infuse courage amongst the fellow supporters.

After eight months i.e on 30 may 1994 he was again attacked by the militant and shot dead on the spot. He was aware of the fact that one day he will be killed but he continued to stay back with the people of Bhadarwah and finally laid his life. His sacrifice proved counter productive as Hindu community also took arms, sensing communal violence the then government moved security forces to the District Doda and also established village defense committees with the result militancy was contained and people of District Doda had a sigh of relief. Before his assassination many Hindus were found dead on high reaches but all such deaths were called as accidental deaths and Government paid no heed though the same were militancy related incidents. All credit goes to his sacrifice as all people got united and also joined village defense committees and saved the life and property of minority community of District Doda.



It was my proud privilege to be informed by the Library & Documentation Department of BJP, J&K headquarters that there was a serious attempt undertaken by it to document facts about the Praja Parishad movement. In this connection, we met some of the relatives, friends and colleagues of the leaders and activists of the movement belonging to the Kashmir valley and especially Shri Omkar Nath Kak. His narrative helped a lot to compile this fact of the movement. The movement led by the revered leader, Pt. Prem Nath Ji Dogra created history in the Jammu and Kashmir state that was written in golden letters.

Praja Parishad Agitation of 1951-53 was supported by the Kashmiri Pandit community; in fact, it contributed to its success immensely. It needs to be clarified that there was a great contribution that the Pandits offered in this movement when a group of youngsters joined the movement and took important assignments during the period of the agitation.

The leading figures that came out as full-timers at that time in Kashmir Valley (who worked in the Jammu region for the movement) included: Shri Janki Nath Dhobi, Makhan Lal Harkar, Som Nath Ogra, Omkar Nath Kak, Brij Nath Miyan, Amarnath Vaishnavi, Niranjan Nath Kaul, Prem Nath Bhat, Pran Nath Miya, Devkinanadan Nakhasi and Avtar Krishen Kaw. These are some of the names that our research could gather in this regard. We knew many of them and are fortunate to have worked with them for the cause of the nation and the community.

They were all full-timers for two to four years each. When I was an RSS Pracharak, a number of important people and even commoners in the areas such as Kishtwar, Bhaderwah, Udhampur, Akhnoor, Samba and Kathua detailed me about their contributions and work. Shri Makhan Lal Harkara (Aima) was declared personanon-grata in the then J&K state by the Sheikh Abdullah regime and was indeed a hero



Shri Tika Lal Taploo



Pt. Omkar Nath Kaak



Sh. Amar Nath Vaishanavi



Advocate Prem Nath Bhat [RSS]

**Praja Parishad Movement The Kashmir Contribution** 

of the movement at the age of 18.

All these men of material were well read and had acquired degrees and diplomas at a young age. A few of them were in service of the government of the day. When they joined the movement, they eventually left their government jobs as well. A few of them were also married at a young age but that also didn't deter them from joining their cherished mission to which they were committed so intensely.

Shri Som Nath Ogra of Sathu, Srinagar is alive and is residing somewhere in Gujarat. Shri Omkar Nath Kak lives in Talab Tillo, Jammu. I have great respect for him. Let me inform all that Shri O.N. Kak is far senior to many of his ilk at All India level in RSS/BJP. Kak Saheb used to be the RSS Secretary, Jammu Division (Jammu Vibhag Karivah 1979-81). He continued to be in that position for a number of years.

We cannot afford to miss the name of Shri Tika Lal Taploo in the context of Praja Parishad movement......but there is no documental evidence to support whether he was a whole-timer or not during the movement. On enquiry, we found that he was an underground activist during that period in Kashmir and a contact between the above ground activists and Shri Jagdish Abrol, Kedar Nath Sahani and Balraj Madhok.

I take this opportunity to name some of the great activists who worked in Kashmir and belonged to that particular generation (as I know) who created bands of Karyakartas during their lifetime in the vale of Kashmir:

Shri Amarnath Ganjoo, Dina Nath Zutshi, Som Nath Suri, Moti Lal Kuchroo, Pushkar Nath Karnail, Moti Lal Zadoo Pushkar D. P. Kaul, Jia

Shri Amarnath Ganjoo, Dina Nath Zutshi, Som Nath Suri, Moti Lal Kuchroo, Pushkar Nath Karnail, Moti Lal Zadoo Pushkar, D.P Kaul, Jia Lal Kaul and Madan Lal Khashu.

Out of all of them only revered Madan Lal Ji is alive and lives at Noida (UP). May god give him a long and cherished life? He was also facilitated by the Karyakartas recently at Jammu. He suffered a lot during the Emergency and thereafter. He went to jail as a Satyagrahi in 1975 and was dismissed by his employer Tendyl Biscoe School, Srinagar. He did not get the job back and worked with Mohan Meakins then, but could not economically be better off for whole of his life.

We feel passionate about those heroes, their memories and their work. I salute them and pray that they shower their blessings upon all of us...from wherever they are...!

"The More said about them the Best even at this stage and forever".....!

It is a fact of history that the Praja Parishad movement conceived a situation in the Jammu and Kashmir state where there would be "one flag, one constitution, one constitutional head" and the slogan 'Ek Vidhan, Ek Nishan, Ek Pradhan' caught the imagination of the people. On the 5-6 August 2019, their dreams were realised to the satisfaction of the nation when Article 370 and Article 35A were scrapped, separate constitution of J&K was nullified and the state was bifurcated into two Union Territories. This development must have provided soothing relief and peace to the soul of the brave fighters of the movement. Their shower of blessings made the difference to the situation which was otherwise unimaginable.

Ashwani Kumar Chrungoo BJP J&K State Spokesperson on Kashmir Affairs)



Sh. RUDRA MANI SANGRA, popularly addressed as "CHACHUJI", a renowned personality in Kathua/Samba Districts of J&K State, belonged to village Kootah in Hiranagar Tehsil,

Chachu Ji's ancestral belongings owned agricultural lands spreading to several hundreds of square miles in J&K and were traders of gold too. Family of Chachu Ji was also known as Shah Sangra's because of their rich and opulent history. On such grounds Chachu Ji, was one of the most committed and articulate proponents of ideology and was also a strong voice in his tehsil and district, whose interventions were keenly heard across the political spectrum.

In 1980, when Chachu Ji was laid to rest, special bulletin biography was played in All India Radio, Jammu under the leadership of Thakur Baldev Singh ji, who was considered his fourth son and a close political associate. In act, Thakur Sahib always considered Chachu Ji as his father figure and a mentor/guide for building his political career.

Chachu Ji's second son, Sh. Om Prakash Sangra, also prominently known by his nick name – "TITO" first graduate from Village Kootah was also an active & prominent RSS Pracharak, who ventured into during his graduation from Jammu University. He was put behind bars during several occasions/processions and was actively attached with Thakur Baldev Singh and Thakur Chaggar Singh.

Truly, entire Sangra family was admired by the Sangh Parivar for their active association and involvement in developing the image of the party.

In 1949, the Praja Parishad launched the Satyagraha movement to seek the release of honourable Pandit Prem Nath Dogra. The Sheikh led NC Govt. of the State had let loose a reign of suppression to terrorise the activists to force the leaders and workers to give in and refrain from the Praja Parishad activities.

In the situation, thus created, there was a search for the right leadership to lead and head the Praja Parishad in the state.

After due consultations & recommendations, name of Sh. Rudra Mani Sangra was proposed & finalised in the middle of May, 1949. Subsequently, the then Govt., arrested Shri Rudra Mani Sangra and lodged him in a solitary cell in Central Jail Jammu, which was located at Amphalla, to face the heat of the summer and sleep on the ground. He was brutally tortured and with his injuries leading to bloodshed, hand prints of his blood stains were pasted by Chachu Ji on the walls of the central jail.

ized by eGangotr



RUDRA MANI SANGRA

OM PRAKASH SANGRA

Shri Rudra Mani Sangra faced all the excesses and remained steadfast and stubborn, headed and led the party till 1950, till when Pandit Prem Nath Dogra was unanimously elected to Head the Praja Parishad.

Shri Sangra not only headed the Praja Parishad in most difficult days but also provided a solitary workplace at Kootah itself to install a small cyclostyle machine to prepare underground handwritten sheets like papers which were titled as "Lok Wani" and "Akash Wani". These underground prepared sheet like papers were brought to Jammu for circulation almost daily to spread the Praja Parishad ethics and requirements to strengthen the base.

In those days, there was no road link to village Kootah and it was located over two kms from Jammu - Pathankot highway. However, there was footpath to the village to follow and reach the residence of Chachu Ji, where all party members were welcomed round the clock & offered shelter/food and protection

As Sangra family, under the able leader ship of Chachu Ji, was closely linked with the activists of the Praja Parishad; during the period of 1952-53 agitation police firing at Hiranagar, family members of Chachu Ji, Shri Gauri Sangra, the elder brother of Chachu Sangra, and unsung hero, too, became victim of Police lathicharge, during Praja Parishad protest rally at Hiranagar on 28th Poh 2007 Vikrami, which corresponds to January 1952 A.D. Shri Gauri Sangra, during this police lathicharge had severe head injuries. He was thrown on ground by the Police in unconscious/half dead condition.

After the Police lathicharge, the then Deputy Commissioner Kathua late Sh Baldev Chand Sharma happened to visit the Police lathicharge site and found Shri Gauri lying on ground in unconsciousness condition. The Deputy Commissioner ordered to shift Shri Gauri's body to nearby Govt. Hospital for immediate care and treatment. Shri Gauri after few days' treatment was released from the hospital and sent to his home village Koohtah. Because of immense flow of blood from Shri Gauri's body large quantity of blood had thrown out resulting to permanent disfiguring and disability of working, forcing Shri Gauri to restrict himself within the house. Shri Gauri adds to spend his remaining life in bed ridden condition, and left this world on 5th of January 1963.

In this firing two youths, Shri Bhikham Chand and Shri Behari were martyred and laid down their lives. The sacrifice of this unsung hero should be recorded in the annals of BJP.

Chachu Ji with his principles being strict & stubborn in his lifestyle never compromised to seek benefits of his political association and career. After the agitation was over, the young educated youths were being offered jobs to settle in the State. But Chachu Ji never wanted his sons to join the State Govt jobs ,since Sh. Girdhari Lal Dogra representing Hiranagar Assembly Constituency was the then Finance Minister in the NC Govt. and he never wanted any obligations and favours from him.

Subsequently, Chachu Ji decided that his son, Shri Om Prakash Sangra, who was also a prominent activist of Sangh Parivar to take-up job outside the state and thus he was made to migrate to Shimla and then to Chandigarh from where he completed his Law Graduation and retired in 1986 from Govt. of Haryana Administrative Services, as a successful officer. Chachu Ji's other son Sh. Hans Raj Sangra also joined Air Force and thus served the forces till 1984 for the nation. This proved Chachu Ji's strength of principles for what he was admired and honoured by Pt. Prem Nath Dogra Ji, too.

Chachu Ji, throughout his lifetime continued to work in various capacities with Praja Parishad and then with BJS, under the able leadership of Pt. Prem Nath Dogra. Chachu Ji even played a very prominent & active participation in the struggle for abrogation of Article 370, to ensure & allow J&K State at par with other parts of the country. His association with Sh. Syama Prasad Mukherjee also needs to be remembered. His contribution for the Sangh Parivar and for the good development of the state remains inked and with remembrance. His soul may rest in peace for ever and may give strength to his entire family members to bear his impeccable loss.



Late Pt.ThakurDassji was borne on 20-05-1924 from father late Pt.Duni Chand R/O Raipur Dommana Jammu and mother late Neelama from Bheja Bhaderwah. Before partition his father was government employee with Chief Forest Officer Bhaderwah Jagir, when respected Pt. Prem Nath Dograji was also Wazir Wazarat of Bhderwah Jagir. Both were good friends and enjoyed good family relations. Pt. Thakur Dass ji expired on 4-10-2018 at an age of 95 years. From his childhood, he was greatly impressed with the nationalistic ideas and leadership qualities of Pt. Prem Nath Dograji

Pt.ThakurDassji graduated in 1943 from Prince of Wales College Jammu, University of Punjab. At a very young age he was inspired with the nationalistic philosophy of Rashtriya Swayam Sewak Sangh and joined RSS. He possessed good health and was physically very strong and robust. He was a good wrestler and popularly called Pahalwan. He used to motivate young boys and take them from their homes to the nearby Shakha at Panjthirthi for physical exercises. He was quite popular among young boys of his Mohella. He was contemporary of Sh. Bal Raj Madhok ji, Sh. O.P. Mengi ji, Sh. Vaid Bishnu Dutt ji, Sh. Rattan Chand Sharma ji, Sh. Dev Raj Seth ji, Master SohanLal ji, Master Mukund Lal ji, Sh. Radha Krishan Sharma ji, Sh. Rishi Kumar Koushal ji, Sh. Amarnath Vaishnawi ji, Sh. Ram Saroop Gupta ji, Prof. Chaman Lal Gupta ji, Sh. Shanji Ram Gupta ji, Sh. Swarn Dev Singh ji and several other leaders who at that time joined Praja Parishad J&K headed by Pt. Prem Nath Dogra ji. Pt. Thakur Dass ji took active part as a young worker of RSS and PrajaParishad in all the agitations against Sheikh Mohd. Abdullah's National Conference government in state for his antinational and tyrannical policies against the citizens of Jammu.

Pt. Thakur Dass ji joined State Forest Services as Forest Range Officer in the year 1952, although he worked in different government departments from 1944 and superannuated as DFO on 31-08-1979.

now Digitized by eGangotri

During his service and after his retirement he remained a dedicated environmentalist. While working in Dharmarth Trust he was responsible in raising massive plantations around degraded hills of Purmandal. During his service also he continuously worked and supported RSS, Jan Sangh, BJP and VHP. Major part of his service was in the erstwhile Doda district where he closely worked with late Sh. Daya Krishan Kotwal ji, late Sh. Kirpa Ram Kotwal ji and late Sh.Swami Raj Katal ji along with other local leaders to organize and strengthen activities of RSS and Jana Sangh in Bhaderwah, Kishtwar and Doda. They motivated several youth to join RSS and work for the nationalistic citizens of the area. Some of the youth at that time who were brought under the fold of RSS were late Sh. Santosh Thakur ii. who was later on martyred during militancy. After retirement also he continued to work for RSS, BJP and VHP. He was also active worker of Vishva Hindu Parishad and was instrumental in organizing first Virat Hindu Sammelan in Jammu alongwith VHP President late Sh. Col. Dev Raj ji in the year 1984. He also was part of many social works like running Balmiki Colony dispensary at Gandhinagar. After retirement he continued to attend RSS Shakha and Guru DakshanaDiwas. After the episode of Hindus conversion to Islam in Meenakshipuram, Tamil Nadu, in 1981, he was appointed as Akhil Bhartiya Sanskrit Raksha Abhiyan, Prant Pramukh, J&K state. He also attended international Dharm Pracharak Prashikshin at Hairdwar where they were certified to spread Dharm Shiksha in state. In the year 1983, third Sar Sangh Chalak respected late Sh. Bala sahib Deoras ji alongwith his team visited Jammu and Pt. Thakur Dass ji was privileged and honoured to host his stay at his residence at Gandhi nagar, for three days.

Late Pt. Thakur Dass ji possessed charming personality. He was sincere, dedicated and silent worker. He had good knowledge of English, Hindi, Urdu and Persian. From the very young age he was attracted in the path of spiritualism, He had read Bhagwat Gita and other Hindu scriptures. Principles of these holy books laid the foundation of his life which he followed till his death. He believed in Hinduism philosophy and Bharatvarsh as one Nation.

Abrogation of Article 370 and 35 a, on 5th August 2019, by the Indian Parliament from the constitution of India is the result of continuous struggle of such like dedicated and selfless workers, for the last 70 years. All those RSS, Jana Sangh and later BJP workers who have sacrificed their lives in agitations, Satyagraha and jails shall be remembered by the coming generations for full and final accession of the Jammu and Kashmir state with India.



Respected Sh. Balasahib Deoras ji Sar Sangh Chalak of RSS with the family members of Pt. Thakur Dass ji during his visit to Jammu in 1983.

S/D Dr. C. M. Seth (Son)

اگروادلون کی دھیاں ملتی رسی ۔ رائشی دھان بر دو بار كُوسْمُرُون عاد كُلِي كُلا - آكُرُوادون نه كُنْ بار بلك كرشك 16, 2, 2 4- Category . 5, 6 i 5- 6 ing كموت على الحري في - بن و على المرات الموت المرات والموت المرات ال أكروادلون دوارا سياوي كالملي عرفله بهويا-صے وہ ہے جو اور (ناکری) کرار (ماڈر) برایش (دودہ) مَا لُور (سَوَيْنَ) كَنْرُون (تعالیس) وَكُرْهُ وَقَرْهِ -1980 مى ج كارت ونا يارى كا كافتم الما- ين ج العد اور عرف عن - فعلع دوده سے بمتی اجدی میں تماعا ر کے لیر پرے ملے سی تھی کر بارٹی کو کشکیل وی اور - Wholer & U, L

و اور الماری و کری (سنری انسیکی) سے تبات بیردیکر دن الحق سی کاری اور کری الحق سی سے تبات بیردیکر دن الحق سی سے تبات بیردیکر دن الحق سی ركم - ت كفلع دوده (قعل ترز" - دوده - تعارده م ال الموادي على المورت عرف المري والآن كي قيت برهادي على - مورس بندت برنا که فی دو کره کی خیادت بس کا فرول - واقع کاربر کریا وی - 617 L Jun. 252 -4) Line ( 1975 ) . ( 1975 ) . ( 1975 ) . ( 1975 ) جيد سي ع ع الم جدري - تروك ناعري كيا ، را جرن كيا وعرف الله الماني على دو تسيف الله كراوند روك ياري كا كارك (5) كَتْرِيرْ كَالْحُ مَلْ كَانِهِ لَا لَا لِي وَعَالِمُ لِيرِهَا كَانَا لِيرِهَا كَانَا لِيرِهَا كَانَا لِيرَ كالمير شي حال له شرى جري بار جل يابرا كرنا برى دع علی کے دوران اوے فیلے دورہ یس گھی کور کر دلن صفت عرام کا بلندومد بنائے رکھا۔ ملے سی سی کی کا ڈن / نگری عرام کا کا بلندومد بنائے رکھا۔ وہ ان وہ ان ایسی کا در ان کے گو کھی براداری (1) (16/2/2) Files A ROSISCIA 5 LOSO (1)

وتَمَا وَمَا آثران كو مالى إدماد كرف داك دان دان :-30-1 - 12:56:5 (1) ري مرز ندلل اليواس (بزي تروك عام الله اليواس) رق لاله إمرنا فقر أرُّهني . (4) سرز دهی را دهی این بردرک UT & \$ Lie (5) (۵) بروهای فرم اور سنگروں دور برلواد

جل یاتروں کے تام ہو آرے تک یادیں دوى كن سركاش وزير - كنه بنائد (24) دوب عنر میت حتم نوای 3046/ - 1 30 (Sig in a correct de) رون الروب في تميمة رى نىسى لالى ئىستارى J175300 25 05-ن دنی رابع جی کوتوال الع وزير سركاشي ميدر 3 ७ १ १ १ १ १ १ १ १ Jij 3 Sr 0 20 (10) (3)19 (e) (e) (16) (21) جرورام فی حنتر زوای ما در از کی است رام فی ما ما ما در ما که از ما که در ما که -D6- TI 3 (1) == 1 (15) 3 / 5 5 40 -Do- 3. (1 = 17) دها) دلوان چند محليد ر (19) تام مل Premar (20) \$ - (7, \$ (22)

الرائع و برائع للرائع المرائع المرائع المرائع المائع المرائع فيها طالاي - بازار المراكب المراكب المراكب المراكب المول الما المراكب المول المالم المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المركب ا بین الے فروں کی ہے تا ان النوان کاروں کے در تی کرتیں، ودیاری کل سے معال آئے۔ کر طے اماط سے تنہ رسوں المناه المناع معانات (قال المالية عنوات) ما به المعالمة المعال - Les dies July 6 20 20 3 الرجيد عبدالله (نورت ج المركة عبد المركة عبدالله المركة عبدالله المركة ا سيري جام آئے - زور دار والت برا، وُلْ گرافر المنول كارلان كو و المنافق المنول كارلان كو و المنافقة ال عرف المران ورام 5 الله عرب كا الحران ورام 5 الله عرب كا الحران ورام 5 الله عرب كالمران المران المرا - 115 % Mil [in] - Prés

بنی - اور ہی زفی پارٹے شیر دیاہے دِن ہر ایک تعاری طوی کا تھ نورس ارکز ناری دی -أن دِن تحمل لِنْ سَرِر كُون كا عززون تصل المعارسة عرباً مقا و اب المنة زير عن أثباعًا - يولي كي لدادعي برهادي مي حج اسد، بولوں کو کرانے کیلے جھایہ ماری بی سے نے گی ۔ میر لی کو کسی حر تعری برناکام رقی۔ رکی وجہ بھی عاری ما تری گئی۔ ما ناون بسنوں ہے۔ وہ رول اوا کیا المرون كارى وليرماك كالآل و فرين المروس كالآل و فرين المرقى كالآل و فرين كالآل و でいいいり、でいるというとしているのででしているのとしく 世色多色行為一個多点工工工人的是一直在 یہ کاوئی ہے۔ گاؤں سے ہوئے سے کا کی سے کا وی سے کا وہ in initable وى تدول كى آن بان سان را سى دور سى كى رى - كىزىد عَن لَيْت كُلُ عَ مِنْ - كَالْمِل مِن لَكُ يَ وَعَلَمْ وَلَى الْوَلَا لَوْ كَالْمُونَ وَ مِنْ فَالْمُولِ الْوَلَا لَوْ كَالْمُونَ وَ مِنْ فَالْمُولِ الْوَلَا لَهُ كَالْمُونَ وَمُعْلَى عَلَى مِنْ فَالْمُولِ الْوَلْمُونَا فَي مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ عَلَى مُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُؤْمِنُ وَمُعْلِمُ وَمُوعِ وَمُعْلِمُ وَمِنْ مِنْ مِنْ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالِمُوالِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ والْمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالِمُوالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمِ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِ

مهنوں برآ مذولن لِتوارثین بی چل- لوکوں کے آتیا ہ یک کی کوئی کی نیاں آئی تی۔ رَى درمیان لیزروک دور دراز علاقه - علاقت کوران علاقہ یادئے۔ کے 29ء سیری گرفتاری دینے آئے۔ ون دور درازست محف سندرسو كاعوام ني وعد برها يا ادراي برا جارى حلوى وَلِعُلا حَكُونَ إليَّ مِنْ طُلِقَ بَعُلًا عَيْ مَنْ - آنَوْنَ بِن مِن مَنْ مُوعِ عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل ورن المعنى المعنى على المعنى ا كاروب مركة لكا-نتي ير مواكد الحراب الماسية المسول بر (حن بي رك الم فرورن وتى ورى قا - وبردست بري جارج كالما - سي مَرَان كارى رَحْي رِخْ وَكُونَارِ عِي كَيالًا - يادد دمات علاقه ے - جای سے تیز ر حسل یا کوروش ایم نین ان دن يرا لفركوا برما مقا - رائة أوركها بر- أرقي ارتي بالحركون كرے يرشى تھے ۔ رائے سى ذكونى دوكان مركى موتى موتى موتا كھا ۔ تين جِن كَا كُمَّا مَا يَسِمَةُ مِرلاد كُرُمُ وَكُرُنَا يُرِّنَا كُفَّاءُ إِنْ حَتَّلَاتُ كَامَا مَا كُرتِ عَجَا ことうなりになることに عن یا در کانسرکر سے سے کولائی جارے کے دوران در سے یرا تھا۔ آنی رہے گورسردی کا رومری رات کو جنگوں میں فیور دیا کیا ره على أيك كو اللّه و تعلق الله و تعلق الله و يا و تعلق الله و الله و تا و الله و تا و الله و تا و القف بارك توروروں في موتى كا ان مال بك وندوں سے شر

المالي المراب الموادي المالية المرابع عروارك بتوكاري ففيد لمر بركتور " يايوغ كي في - لور آندوكن کی کان سخال لی تی ۔ آو کارجی کا نام بل کرخقای طور تر کو کل ہے۔" رويم شي الما كروي في - يَكَ وَ وَكَ وَلَ مِن رَات إِن اللهِ وَلَ وَلَ وَلَ اللهِ وَلَ اللهِ وَلَ اللهِ وَلَ اللهِ وَلَ اللهِ وَلَ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي وَ Tieb 5 in 8 1 = - co in - co in 8 2 de gir 8. برط برکشد کے خوی سنت راع ہات کا در دوتی جندی شط الله بن المان الما الما المن المقو المراكة المراكة المراكة المنا الما المناعة المراكة المناعة المراكة المناعة الم ساں یہ ذر کرنا فرزی ہوجاتاہے کہ سے کھیوں کی تلائی کے ک مرور عاين برق في - تشركو كون كلك تطارى فرقى برقي في و والنشر وفري آو مشر آو ميك اليفرام كوا رسمة -الي حياك كارس رُيّا وَل كِ مِنْ مِنْ وَلِي كُو مِنْ وَاد دِيْ كَ أَمْ وَرُر كُو لَيْكُ اردد جاری کیلندیک - ری توسه ، وی بوتی و قروشی ، دی رزونی کی تمنا - دی بیخام - " ایک دلی سی در نشان - در بردهان ، در ودها تین جلیگی «

زادون المسركرسون كاير سادى でししょうのう - しらいりからののでき ور عدد مرت مورد در در ما ما مرد مرت ما مرد مرد دد. ditini22 - 11903655555 نائع المعالم ا ك طوف فرا م و في افرون ع م المقال ١٥٠ منه من الأل كيلا ما الم عَ اللَّهُ عَلَى وَ مَعْمِ فَي قِصْلَ بِرِ كَامِرِي وَكَ حَلِي وَ وَمُعْرِبَ عَلَى اللَّهِ محولات عول سرسارے تھے جلى تعيل آخى يوى ۔ وق دوزيس كي كي كوئ كي تنى ئى - كركس نے روكنے كى كوشنى كى - سر ناكام رہے - سر ترى دى اركارى بلرند ك هد بر خور ويرون كفرة جرها كالهذا كالراديا. لوه ماری عروان برقی - شون سیدر دعیرن کے کلی ار ق ر جن دفرار دلیا ما - لین یک برن چار سید وی گرفتار یک کار و کو كترارف مى برطيرات آرولى كا آغاز ع

و و الما كامر أحرى - لتواثبي التواثبي الما المعلى الما كامري المعلى المع كك كور آندول يى الني أمرال دى وائع. آفر ماه نوم 1953 - كاره ايك برن آليا جه رئي ست براجلوس رؤ ف بنوس سے نکورٹ (قصیر) کیمان آج را کھا جی ک خرى فكت رام في ايرين كرب فق - إدر دير سيركوي تق را وزير بركاش چرر ال روتوا د كندكن يس به كوا كي تف - ال دوراع بي وزير- تريي عنون عن في حوس كا جوشي قروق ديست عَدْ اللَّهُ عَدِينَ عَلَيْهُ وَيَرَى حَرِيدَ وَيُرْقِينًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ "آن دِفِل صِنعِف كِربُكُ وَكُمْ يَكُمْ بِرَاقَ وَوَ مَنْزِلُمْ وَرَبِرُول كَيَ جلوس تررك ياس يا بريا - شيد گرمي ترفط بيو ورث بله بك يروه مي المراديا-راتی دیری دال گڑی ہے پرلی کی کی دون مولی ارد كترس شهد كردما تيا تقي

2 5 6 00 00 100 ادسيد شاما برخادج على كافع تهادت كارخ العي عَ وَفُع كَ لِرِ أَنْهُ رِي مِنْي . وَلَى يِلانَ كَ يَرِجِ مِي وَوَرُول - الخراع عوام) كو يولسان كروس تقى بلد مرفزى مركار -(جى كاراى تے توعمالة كے ولرى دوست الى وارال لمرف 20 1 10 mosi [ 05 ) ( 2 m) التي مان برن كرات من عرفاً يرفا برسا من كامن أ نول كا تيز والل دار داد علاق تم الموع تشي ممرن كيتا ان دور دراز علاق سی سی تے کام دورہ کاب - (5 (A. M) \$ Jos - Jed

Jen-1/2 (2) 12 Job (2) 12) 20 (2-11/2) 20018 - 3 Da onido /1- 4011/08/ 40 min Col 2 / 1 2 - 18) E cité de 1 - le 18 E le 18 E le 18 E 250 5000 - 216 STE 217. 8 TE CLOS JU 70 25 -m 5 من تو إن تو فيوان ا أولار لي كرن كا - سيات درهاى بزي ارسان برت 2 1/2 / 2/2 1/2 - 5 (0/2) - 5 (0/2) 2/3 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1/2) 3/3/2 (1 بردهان مرزی به بس رسی . می بردار را افح دن بی تعیق وی 100 (in) Sicipicion, 10001-46 W/W En 1093 2 Cx اب مری آجری فورستی بی کی که س باین او کار مظرفون کا در ش کری فرس این 

الهي كي التي الله ي علودت كول - بيم المراكلة ي علودت كول - بيم المراكلة ي علودت كول - بيم المراكلة ي l'es in Equi vo Equis ( ) Es de pis si b) , si ce d اللس كري ري دو مرستر ما ريك ريك ريك وردها ي ريك وردها ي ريك رف ١٥٥ و ورب راي گور در به کی خون کا - الس کے وراندی 2 & 3/6 3) (3/10) 20/16 Indicial 062 (20) of wish descelo is de les de l امان کو سے کو کی باد کور کا میں ان کا بار مای رہنے دلیں خاطر ويان بر عادى كا. المن مارين مانيون كا - 90 /16 md - eo my slip slip - eo من دفوری کو لال الحلیا - ون کنی سارا مو

2004 8/2 ill 12 1947 - 1 1945 The color of مرانام لخار برخ مل دار داری دار سان وقع منو کالس کو 193 ا خود المراك على المراك من ور سا الله المراك و المراك المراك من المراك من المراك المر س این آنوں سے وگر کو فقا کر کو گھا۔ کے کالے کو کے کی کے کو اور کی گاگ کر گھرورکا مند برماری میں فیلے کے . کاک کان کے فوج این کی کوار کری کو میٹ مرمانی 1/20 /1/2/8 F (2010) 2 1 & Bullon & Bles of colo 8 275 iled 66 Last to the word is -25 6 63 50 و کے ایک درفار کا کہ بنا ہی اربع وسے جاہ . کمکن ساجی دادی کا of dens &b - wing Ind on it as file ill i & all it Sould de of the state of the ser of the ser of the ser 260 18 6 11 26 Col st flow Sing 7 10 m 1 136 3 5150 Just 319 Des 195 1 The En was be Sist or 20 5 51 Ggs 7 is + 10 2 is 10/15 lis - w co of obs slain 6 عامر عاست الده ای ایس و ای ای در بادند برا مور و ای ساخدیکا من رواين منزك وي الحديد من الحرار من المحالي المورد و وقول ما ومن اورد لعدول في مارك من رجا درا م كافره الله نظان - ربك ودهان خلاف من الرفقانيون وزوع مولى سون في ولا المروسيد خون ازى كى - الموسيد 4- ibn & 64 2 6 - 0 1 in isoli 1 है के प्राप्त का أس ومث ماه دائم بنات كامرائ قورداله بنرو ساس دووذ لاً- يوق الله من برود برمان كل المن اللي تعاد الرس بد مانول بادنه ماي THAKUR BRIJ LAL JI Gandho





SH. KRISHAN LAL GUPTA (1932-2015)

Born in Vill. Chang The. Shakargarh in 1932. He got educated upto matric. He shifted to Pacca Danga, Jammu in 1945. He was married to Smt. Bimla Devi in 1953. He had 4 sons & 3 daughters. He shifted to Goal Gujral in 1955. He joined RSS, Dewan Mandir Shakha in 1946. He participated actively in 1952-53 Praja Parishad agitation. He continued going to Talab Tillo Shakha. He remained very active in BJS & BJP. Also remain associated with various social, religious organizations. A man of integrity & discipline. His eldest son Dr. Sudarshan Kumar was a pracharak of RSS from 1976-1981 of Distt. Solan & Sirmour of H.P. He has also held various positions in RSS in jammu as well as in Distt. Gurdaspur of Punjab. He is professor of Botany. Presently he is the Chairman of Vivekananda College of Education, Lakhanpur. Second son is Tilak Raj presently holding position of office Secretary of BJP, J&K, Jammu.

**Team Library & Documentation Department** 

Sh. Ram Madhav National General Secretary of BJP & Leaders of State BJP honouring the surviving persons of such agitation of 1953 as well as such departed souls posthumously through their kins on 16/8/2019.







CC-0. Manaji Deshmukh (dbia































Still going strong to motivate us

| S.No | Names                                                                 | Mobile No's |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.   | Sh. Gopal Dass Sachar (Gandhi Nagar Jammu)                            | 7006763986  |
| 2.   | Onkar Nath Kak (Talab Tillo Jammu)<br>c/o Dr. Vasudha                 | 7006031718  |
| 3.   | Atma Ram Sharma (Jammu City) Chanchala Devi c/o Bharat Bhushan Sharma | 9419155835  |
| 4.   | Prof. Chaman Lal Ji (Gandhi Nagar Jammu)                              | 9419125581  |
| 5.   | Sh. Yash Puri Ji (Nanak Nagar Jammu)<br>c/o Neeraj Puri               | 9419198240  |
| 6.   | Sh. Mela Ram Sharma (Talab Tillo Jammu)<br>c/o Vishal Sharma          | 9149459979  |
| 7.   | Capt Som Dutt Sharma (Jammu)<br>c/o Sanjay Sharma                     | 9419286699  |
| 8.   | Sh. Banarsi Dass Gupta (Gandhi Nagar Jammu)<br>c/o Raman              | 8803591519  |
| 9.   | Justice G.D. Sharma (Gandhi Nagar Jammu)                              | 9419000358  |
| 10.  | Sh. Ghansara Singh (Birpur)<br>c/o Kul Bhushan Singh                  | 9906120208  |
| 11.  | Bhikham Chand Mangotra (Jammu)<br>c/o Narinder Mangotra               | 9419190572  |
| 12.  | Sh. Sat Paul Gupta R.S.S. (Trikuta Nagar Jammu)                       | 9596684215  |
| 13.  | Ram Saroop Chowdhary (Gandhi Nagar Jammu)<br>c/o Sandip Gupta         | 9419112715  |

Still going strong to motivate us

| 14. | Anchal Singh (Gurha Salathia)                                   | 8493933600  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 15. | Shiv Kumar Gupta (Jammu City)                                   | 9419137883  |
| 16. | Rishi Kumar Sharma (Gandhi Nagar Jammu)                         | 9419190482  |
| 17. | Ramesh Sabharwal (Trikuta Nagar Jammu)                          | 9419234257  |
| 18. | Surjit Gupta (Jammu)                                            | 9622161105  |
| 19. | Krishan Lal Gupta (Jammu)<br>c/o Prem Ji (Bakshi Nagar)         | 9419194369  |
| 20. | Bansi Lal Saraf (Jammu)<br>c/o Prem Ji (Bakshi Nagar)           | 9419194369  |
| 21. | Sh. Sat Paul Saraf (Jammu)                                      | 8803387765  |
|     | c/o Sunil Sethi Ji                                              | 8130257737  |
| 22. | Gain Chand Samotra (Talab Tillo Jammu)                          | 9419690644  |
| 23. | Saudagar Mal Gupta (Jammu City)<br>c/o Gopal Gupta (Corporater) | 9419182701  |
| 24. | Surinder Aggarwal (Jammu)                                       | 9419188529  |
| 25. | Sh. Roop Lal Rometra (Delhi)                                    | 09810237464 |
| 26. | Manmohan Gupta (Kishtwar)                                       | 9419156733  |
| 27. | Th. Chhagar Singh (Kathua)<br>c/o Naveen Singh                  | 9419150516  |
| 28. | Sh. Bishan Dass Ji (Bishnah)                                    | 9906188745  |
|     | c/o Satish T.O.                                                 | 8803963306  |
| 29. |                                                                 | 9419120454  |
| 30. | Sh. Kuldip Raj Gupta (Rajouri)                                  | 9419282405  |
| 30. | Sh. Mohan Lal Gupta (Bishnah)                                   |             |
|     | c/o Babloo (Channi)                                             |             |

Still going strong to motivate us

| 31. | Sh. Sat Paul Khajuria (Samba) c/o Ashutosh Sharma         | 9419104974  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 32. | Sh. Puri Ram Manwal (Manwal) c/o Amit (Advocate)          | 9419911666  |
| 33. | Sh. Waryan Singh (Smailpur)<br>c/o Raghubir Singh         | 9797302334  |
| 34. | Kameshwar Sharma (Manwal)<br>c/o Amit (Advocate)          | 9419911666  |
| 35. | Nanak Chand Sharma (Samba)<br>c/o Ashutosh Sharma         | 9419104974  |
| 36. | Charan Dass Verma (Samba) c/o Ashutosh Sharma             | 9419104974  |
| 37. | Pt. Bishan Lal (Ghagwal) c/o Sat Paul Sharma              | 9906021017  |
| 38. | Sh Prithvi Nath Kotwal (Bhaderwah) c/o Rajiv Kotwal       | 9906349494  |
| 39. | Chaman Lal Ji (Tailor) (Akhnoor)                          | 9797425008  |
| 40. | Rama Nand Baria (Udhampur)                                | 9419160925  |
| 41. | Sukhdev (Mirpur) (Hiranagar) c/o Sudershan Kumar          | 692336485   |
| 42. | Dharam Veer Ji (Udhampur)                                 | 9419163449  |
| 43. | Rajinder Lal Ji (Raj Cycle) (Udhampur)                    | 8492987011  |
| 44. | Hari Bhagat Gudda (Udhampur)                              | 9419808862  |
| 45. | Bishan Dass Gupta (Retd. ZEO) (Udhampur)                  | 9419796470  |
| 46. | Hari Krishan (Sarpanch) (Udhampur) c/o Sudesh Kumar (Son) | 9018776687  |
| 47. | Satya Varat Gupta (Udhampur) c/o Rakesh Gupta(Son)        |             |
| 48. | Mukand Lal (Gandhi Nagar Jammu) c/o Dr. Ramesh            | 9419162591  |
| 49. | Dr. Dharam Vir Malhotra C/o Anil Malhotra Jammu           | 9419115543  |
| 50. | Brij Lal c/o Subash Ji Gandho (Bhelesa)                   | 94191-95216 |
| 51. | Krishan Chand Gupta (Jammu/ Bishnah)                      | 9697593766  |
| 52. |                                                           | 7889483462  |
| 32. | Gyan Chand Sharma (Hiranagar)                             | 9419609018  |

CC-0. Nanaji Deshpaukh Bibra

we miss you

| S.NO | NAMES                                                                                  |                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|      |                                                                                        | MOBILE NO'S               |
| 1    | Pandit Prem Nath Dogra (Jammu) c/o Naresh Dogra                                        | 9419703198                |
| 2    | Amar Nath Gupta (Jammu City) c/o Manav Gupta                                           | 9419230239                |
| 3    | Durga Dass Verma (Gandhi Nagar Jammu) c/o Rajan Verma                                  | 9419161808                |
| 4    | Hari Wazir (Gandhi Nagar Jammu) c/o Kuldip Singh                                       | 9419112040                |
| 5    | Ruder Mani Sangra (Koohtah/Delhi) c/o Arvind Sangra<br>s/o Late Om Prakash Sangra      | 9810072318<br>0124-414299 |
| 6    | Col. Peer Mohd (Jammu) c/o Farooq Khan (IPS)                                           | 9419144448                |
| 7    | Sham Lal Sharma (Channi Jammu) c/o Shree Pati                                          | 9419198053                |
| 8    | Dr. Om Prakash Mengi (Channi Jammu) c/o Dr. Goutam Mengi                               | 9419197077                |
| 9    | Mulk Raj Pargal (Trikuta Nagar Jammu) c/o Ajay Pargal                                  | 9419182690                |
| 10   | Th. Rajinder Singh Jamwal (Akhnoor) c/o Naresh Singh                                   | 9469459284                |
| 11   | Lal Chand Aggarwal (Shakti Nagar) c/o Atul Aggarwal                                    | 9419229101                |
| 12   | Late Daya Krishan Girdish (Jammu) c/o Rajinder Sharma                                  | 9419121294                |
| 13   | Shiv Kumar Sharma (Jammu) c/o Renu Sharma (Daughter)<br>c/o Satish Sharma (Son-in-Law) | 9419222211                |
| 14   | Pt. Beli Ram Lambardaar (Jammu) c/o M.J. Mukerjee (IFS Retd.)                          | 9419187464                |
| 15   | Jagmohan Khanna (Jammu) c/o Sanjay Khanna                                              | 9419102550                |
| 16   | Vidya Prakash Padha (Kathua) c/o Anil Padha                                            | 9419188057                |
| 17   | Haji Mohd. Jubber (Jammu) c/o Haroon Choudhary                                         | 9797939197                |
| 18   | Sanji Ram Gupta (Jammu) c/o Rajesh Gupta                                               | 9419143264                |

CC-0. Nanaji Deshmukh Cityran

we miss you

| 20 Bansi Lal Dogra (Jammu) c/o Jugai Dogra  21 Bhagwan Dass Padha (Jammu) c/o Ashwani Padha  22 Dev Rai Gupta (Jammu) Darshana Devi c/o Veena Gupta | 7006623801<br>9419109706<br>9419184587 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 20 Bansi Lal Dogra (Jammu) c/o Jugai Dogra  21 Bhagwan Dass Padha (Jammu) c/o Ashwani Padha  22 Dev Rai Gupta (Jammu) Darshana Devi c/o Veena Gupta | 9419109706<br>9419184587               |
| 21 Bhagwan Dass Padha (Jammu) c/o Ashwani Padha  22 Dev Rai Gupta (Jammu) Darshana Devi c/o Veena Gupta  9                                          | 9419184587                             |
| Dev Rai Gupta (Jammu) Darshana Devi c/o Veena Gupta                                                                                                 |                                        |
| LL                                                                                                                                                  | 1410107511                             |
| 23 Krishan Lal Gupta (Jammu) c/o Sudershan Gupta                                                                                                    | 9419107511                             |
| Dewan Chand Dogra (Jammu) c/o Pardeep Dogra                                                                                                         | 9906904909                             |
| 25 Hans Raj Dogra (Jammu) c/o Suman Dogra 7                                                                                                         | 7006236453                             |
| 26 Sham Sunder Bhatia (Jammu) c/o Rajesh Bhatia                                                                                                     | 9419185544                             |
| Chajju Ram Vaidhy (KOT/ Jammu) c/o Ravi (Bistarak)                                                                                                  | 9596733740                             |
| 28 Radha Krishan Sharma (Jammu) c/o Hemant Sharma                                                                                                   | 9419191733                             |
|                                                                                                                                                     | 9419186912                             |
|                                                                                                                                                     | 9419198053                             |
| 31 Sushella Mengi (Jammu) c/o Gautam Mengi                                                                                                          | 9419197077                             |
| 32 Sheela Chauhan (Jammu) c/o Vivek Chauhan                                                                                                         | 9419192270                             |
| 33                                                                                                                                                  | 9419188735                             |
| 34 Darshana Devi (Jammu) c/o Veena Gupta                                                                                                            | 9419184587                             |
|                                                                                                                                                     | 9419181127                             |
|                                                                                                                                                     | 9419181516                             |
|                                                                                                                                                     | 9419184153                             |
|                                                                                                                                                     | 9419207190                             |
| 39 Chanchala Devi (Jammu) c/o Bharat Bhushan                                                                                                        | 9419155835                             |
| 40 Darshana Devi (Ghagwal) c/o Tribhuvan Ji                                                                                                         | 9419124551                             |
| 41 Bimla Devi (Paggad) (Sunderbani) c/o Kul Raj Singh                                                                                               | 9419225310                             |
| 42 Mulk Raj/Suhag Rani (Jammu) c/o Kalu                                                                                                             | 9419141686                             |

CC-0. Nanaji Deshmutt Mora

| 43 | Kesho Ram Arora (Jammu) c/o Ramesh Arora                    | 9419181516 |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|
| 44 | Vinod Kumar Sharma (Jammu) c/o Purnima                      | 9419164044 |
| 45 | Ved Prakash Chauhan (Jammu) c/o Vivek Ji                    | 9419192270 |
| 46 | Suraj Kapoor (Jammu) c/o Arvind Kapoor                      | 9419795852 |
| 47 | Ved Mittar (Jammu) c/o Pawan Kohli                          | 9419161202 |
| 48 | Sant Ram Arora (Jammu) c/o Satish Arora                     | 9419123909 |
| 49 | Master Sohan Lal (Jammu) c/o Sunil                          | 9622059056 |
| 50 | Satish Mahajan (Jammu) c/o Anil Gupta                       | 9419190889 |
| 51 | Narsingh Dass Sharma (Jammu) c/o Shiv Kumar Sharma          | 9086783549 |
| 52 | Vaid Vishnu Dutt (Jammu) c/o Umesh Ji                       | 9419181481 |
| 53 | Tilak Raj Sharma (Jammu) c/o Shalinder Sharma               | 9697555998 |
| 54 | Sat Paul Sharma (Jammu) c/o Saurab Sharma                   | 8803253911 |
| 55 | Thakur Dass (Gandhi Nagar Jammu) c/o C.M. Seth              | 9419011804 |
| 56 | Krishan Lal c/o Pankaj Kumar Sharma (Grandson)              | 7006452789 |
| 57 | Prabh Dayal Verma (Gurha Salathia) c/o Tilak Raj Verma      | 9797468830 |
| 58 | Inder Nath Khajuria (Gurha Salathia) c/o Parshotam Khajuria | 9797480522 |
| 30 |                                                             | 9199642057 |
| 59 | Swaran Singh (Gurha Salathia) c/o Kul Bhushan Singh (Bros)  | 9419314424 |
| 60 | Little in Girch (Gurba Salathia) c/o Moti Singh             | 9797470225 |
|    | Sham Dass Sharma (Talab Tillo Jammu) c/o Kul Bhushan Sharma | 7006723939 |
| 61 | Sham Dass Sharma (Talab Tillo Salma), C/O Bimal Gupta       | 9419113121 |
| 62 | Dhani Ram Gupta (Jammu) c/o Bimal Gupta                     | 9419877670 |
| 63 | Shiv Ram Gupta (Jammu) c/o Kuldip Kumar Gupta               | 9596600018 |
| 64 | Gain Chand Sharma (Jammu) c/o Vikrant Sharma                |            |

| 65 | Sansar Singh Salathia (Gurha Salathia) c/o Madan Singh Salathia                                              | 9797448848               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 66 | Sulachan Singh (Gurha Salathia) c/o Narinder Singh                                                           | 9797596964               |
| 67 | Ram Nath Balgotra (Jammu) c/o Prof. Shakuntala Balgotra                                                      |                          |
| 68 | Ram Dass Lakhanpal (Jammu) c/o Rama Koshal Ji                                                                | 9419145064               |
| 69 | German Singh (Gurha Salathia) c/o Shashi Pal Singh                                                           | 9797637677               |
| 70 | Om Prakash Gupta (Crockery Wale) (Jammu) c/o Surinder Gupta                                                  | 9419186257               |
| 71 | Krishan Lal Gupta (Jammu) c/o Anil Gupta (Surinder Ji)                                                       | 9419149938               |
| 72 | Baldev Raj (Gajansoo) c/o Darshan Choudhary                                                                  | 9108654560               |
|    |                                                                                                              | 9419205130               |
| 73 | Bhagwat Swaroop (Delhi) c/o Chitra Jagota (Daughter - in-Law)                                                | 08376977553              |
| 74 | Rishi Kumar Koshal (Reasi) c/o Raman Koshal                                                                  | 9419145064               |
| 75 | Roop Chand Nanda (Reasi) c/o Madhav Lal Nanda Ajay Nanda                                                     | 9419185432               |
| 76 | Kripa Ram Kotwal (Bhaderwah) c/o Narinder Kotwal                                                             | 9419148580               |
| 77 | Th. Baldev Singh (Hiranagar) c/o Th. Kulveer Singh                                                           | 9858631394               |
| 78 | Shiv Charan Gupta (Udhampur) c/o Pawan Gupta                                                                 | 9697110000               |
| 79 | Th. Dhayan Singh (Billawar) c/o Mohindev Singh Kalotra                                                       | 9419291255               |
|    |                                                                                                              |                          |
| 80 | Ram Nath Manhas (Akhnoor) c/o Bhupinder Manhas                                                               | 7889446503<br>9797448333 |
| 81 | Ch. Seh Dev Singh (Akhnoor) c/o Ajay Manhas                                                                  |                          |
| 82 | Tirlok Nath Gupta (Kishtwar) c/o Rajesh Gupta                                                                | 9419100148               |
| 83 | Shiv Lal (Bishnah) c/o Vidya Sagar                                                                           | 9419182611               |
| 84 | Deena Nath Gandotra (Udhampur) c/o Anil Suri                                                                 | 9906223400               |
| 85 | Dava Krishan Kon Mari                                                                                        | 9419188586               |
| 05 | Daya Krishan Kotwal (Ex MLC & Pradhan) c/o Chander Shekhar Kotwal (Bhaderwah) Ramesh Kotwal SSP (Son-in-Law) | 9419197911               |

we miss you

| 86  | Nand Lal Bhagat (Miran Sahab) c/o Girdhari Lal             | 7780834508  |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|
| 87  | Ved Prakash Gupta (Nowshera) c/o Dr. Naveen                | 9469782875  |
| 88  | Jodh Ram Sharma (Sarore) c/o Chander Prakash Sangra        | 9419199053  |
|     |                                                            | 9906122466  |
| 89  | Pt. Sita Ram Ji (Seriwala) c/o Suraj Prakash               | 7298176742  |
| 90  | Pt. Dheru Ram (KOT) c/o Suraj Prakash Sharma               | 9419193584  |
| 91  | Om Wazir (Kathua) c/o Sahil Sharma                         | 9496573838  |
| 92  | Tilak Raj Kaila (Chandigarh) c/o Vipan Kaila               | 94192988923 |
| 93  | Kalasho Devi c/o Rajesh Gupta (Ex MLA)                     | 9419118360  |
| 94  | Sushella Devi (Reasi) c/o Pawan Kohli                      | 9419161202  |
| 95  | Krishna Sharma (Jammu) c/o Purnima                         | 9419164044  |
| 96  | Paras Ram Pachia (Udhampur) c/o Sumer Khajuria             | 9419808862  |
| 97  | Khushi Ram Padha (Basoli) c/o Shiv Padha                   | 7006907508  |
| 98  | Rolu Ram (Akhnoor) c/o Dev Raj                             | 9419185601  |
| 99  | Swami Raj Katal (Bhaderwah) c/o Naresh Katal               | 9419145150  |
| 100 | Pt. Sriniwas Sharma (Jatwal) c/o Raja Ram                  | 9419682470  |
| 101 | Natho Ram (Balooni) c/o Dr. Chuni Lal                      | 9419187464  |
| 102 | Pt. Gauri Ram Patiad (Naran) c/o Mr. Bal Krishan           | 6006063278  |
| 103 | Babu Ram Patiad (Naran) c/o Capt. Yog Raj                  | 9419702067  |
| 104 | Chajju Ram (Non Muthi) c/o Mr. Omi                         | 9070605673  |
| 105 | Late Pt. Kali Dass Sharma (Kangrail) c/o Neeru Sharma      | 9419923902  |
| 106 | Chajju Lambardaar Treli (Jatwal Naran) c/o Surinder Sharma | 9070605673  |
| 107 | Des Raj (Kharara Hiranagar) c/o Tarseem                    | 9070605673  |

102 00 1200

|     |                                                                                      | 2072605672 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 108 | Krishan Purohit (Naran Muthi) c/o Mr. Arjun                                          | 9070605673 |
| 109 | Sant Maher Singh (Jammu) c/o Sukhdev Singh                                           | 9419118740 |
| 110 | Jwala Prakash Gupta (Hiranagar) c/o Dheeraj Gupta                                    | 9469219020 |
| 111 | Th. Ranjit Singh (Nagri Parole Kathua) Sardari Lal Nagriprol c/o Advocate Prem Singh | 9797474039 |
| 112 | Bansi Lal (Kathua) c/o Madhu Mehtr                                                   | 9419154441 |
| 113 | Puran Singh Andotra (Kathua) c/o Ranbir Singh                                        | 9419677638 |
| 114 | Gandharav Singh (Kathua) c/o Rajinder Singh                                          | 9419108229 |
| 115 | Ram Dass Purohit (Kathua) c/o Ram Murti                                              | 7006247245 |
| 116 | Shanti Sarup (Jourian) c/o Ved Prakash                                               | 7051225257 |
| 117 | Sai Dass (Bishnah) c/o Ashwani Kumar                                                 | 9055507864 |
|     |                                                                                      | 9769243309 |
| 118 | Sham Saroop (Bishnah) c/o Ravi Jadial                                                | 9419643901 |
| 119 | Girdhari Lal (Chak Dula) c/o Dharam Pal                                              | 9906220833 |
| 120 | Badri Nath (Drakad Ghagwal) c/o Subash Chander                                       | 9419812023 |
| 121 | Bhagat Ram (Ghagwal) c/o Prakash Chander                                             | 9906315382 |
| 122 | Thakur Dass (Ghagwal) c/o Rakesh Ji                                                  | 7006840142 |
| 123 | Raseel Chand (Sultanpur) c/o Surinder Verma                                          | 9906272562 |
| 124 | Mahant Charan Ji Dass Ji (KOT) c/o Ravi                                              | 9596733740 |
| 125 | Sita Ram Gupta (Grota) c/o Tilak Raj Gupta                                           | 9419670991 |
| 126 | Babu Ram Gupta (Grota) c/o Anju Gupta                                                | 7006755376 |
| 127 | Sita Ram Ji (Dumiwala) c/o Uttam Chand Ji                                            | 7889723973 |
| 128 | Krishan Lal Bagi (Bishnah) c/o Roshan Lal                                            | 8716095220 |

# PRAJA PARISHAD ACTIVISTS we miss you

| 129 | Om Prakash Gupta (Bishnah) c/o Raj Gupta                                                            | 9419150238               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 130 | Lakshmi Chand Sharma (Samba) c/o Ramneek Sharma                                                     | 9797439185               |
| 131 | Hari Chand Bhadu c/o Shadi Lal                                                                      | 01921266012              |
| 132 | Chet Ram Khajuria (Bhour Camp) c/o Netar Prakash                                                    | 9906063352               |
| 133 | Nain Chand (Bhour Camp) c/o Dr. Parmeshwari                                                         | 9419144992               |
| 134 | Lal Chand (Arnia) c/o Inderjeet                                                                     | 7889869417               |
| 135 | Janak Raj Ji (Arnia) c/o Naresh Kumar                                                               | 9622226917               |
| 136 | Gain Chand (Arnia) c/o Tarseem Lal Saini                                                            | 9796237549               |
| 137 | Gauri Shankar (Arnia) c/o Romesh Chander Bawa Ditta (Grandson)                                      |                          |
| 138 | Basant Singh Tyagi (Dharam Khu) c/o Dushant Singh Tyagi                                             | 7051053636               |
| 139 | Pashori Lal Gupta (Jammu) c/o Adarsh Gupta                                                          | 9419190152               |
| 140 | Rajinder Ji (Jammu) c/o Rajnish Gupta                                                               | 9419136695               |
| 141 | Kuldeep Gupta (Jammu) c/o Navnesh Gupta                                                             | 9419186905               |
| 142 | Jagmohan Gupta (Jammu) c/o Bhuvnesh Gupta                                                           | 9419143166               |
| 143 | Ram Prakash Gupta (Jammu) c/o Dinesh Gupta                                                          | 9419101256               |
| 144 | Bishamber Dass (Jammu) c/o Rajkumar                                                                 | 9419182920               |
| 145 | Yash Bhasin (Jammu) c/o Sameer Bhasin                                                               | 9622280272               |
| 146 | Gain Chand Sharma (Jammu) c/o Vikrant Sharma                                                        | 9596600018               |
| 147 | Sikander Malhotra (Akhnoor) c/o Vipan Malhotra                                                      | 7889968881               |
| 148 | Pt. Gian Chand (Kanyala Dansal) c/o Vijay Kr Sharma<br>Jugal Kishore Sharma (MP)                    | 9419391551               |
| 149 | Chuni Lal Mahajan (Bhaderwah) c/o Ved Bhushan Gu pta (Advocate) Joginder Gupta (Dy. Register Retd.) | 9419146604<br>9419181239 |

222

we miss you

|     |                                                            | 9419151110  |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|
| 150 | Chanda Singh Jasrotia (Kathua) c/o Dr. Narinder Singh      | 9419131110  |
| 151 | Sadhu Ram Mahajan (Nagrota Gujru) c/o Lakshmi Devi         | 0.410420240 |
| 152 | Prem Nath Pabha (Nagrota Gujru) c/o Mohan Lai Ji           | 9419122240  |
| 153 | Karam Chand Gupta (Nagrota Gujru) c/o Mohan Lal Ji         | 9419125177  |
| 154 | Bansi Lal (Braghnu Shah) (Nagrota Gujru) c/o Anand Krishan | 9906371448  |
| 155 | Krishan Dutt (Kah) c/o Dr. Rattan Chand                    | 9419293488  |
| 156 | Kashi Nath Verma (Ramkot) c/o Kul Bhushan Mohtra           | 9419189333  |
| 157 | Pt. Uma Dutt (Ramkot) c/o Satish Sharma                    | 9419143931  |
| 158 | Pt. Mansa Ram Ji (Ramkot) c/o Satish Sharma                | 9419143931  |
| 159 | Pt. Vishnu Nath Khajuria (Udhampur) c/o Sumer Khajuria     | 9419808862  |
| 160 | Lala Hans Raj Gupta (Akhnoor) c/o Bharat Bhushan Ji        | 9797425008  |
| 161 | Ram Saroop Gupta (Akhnoor) c/o Vijay Kumar                 | 9469461046  |
| 162 | Pt. Dev Raj Ji (Akhnoor) c/o Ramesh Ji                     | 9419220240  |
| 163 | Balu (Balak Ram) (Chowki Choura) c/o Ashok Kumar           | 9858222360  |
| 164 | Pt. Amar Nath (Chowki Choura) c/o Suraj Prakash            | 9622045489  |
| 165 | Pt. Sita Ram Ji (Chowki Choura) c/o Radhey Shyam           | 8492907883  |
| 166 | Baba Thoru Ram (Chowki Choura) c/o Ashok Kumar             | 9858222360  |
| 167 | Ram Chand (Baja Bain Sunderbani) c/o Subedar Yash Paul     | 9469203575  |
| 168 | Rishi Ram (Baja Bain Sunderbani) c/o Shamsher Singh        | 9622031763  |
| 169 | Khilla Ram (Baja Bain Sunderbani) c/o Jagat Ram            |             |
| 170 | Dharam Chand (Baja Bain Sunderbani) c/o Soma Devi          | 9419168018  |
| 171 | Baldev Raj (Baja Bain Sunderbani) c/o Subedar Chamel Singh | 9858516431  |
| 172 | Jaggu Ram (Baja Bain Sunderbani) c/o Shamsher Singh        |             |
|     |                                                            |             |

ary, BJP, Jammy Digitized by Gameet

| 173 | Prema Pahalwan (Baja Bain Sunderbani) c/o Pritam Singh            | 9419268018 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 174 | Zamidar Phoola Ram (Baja Bain Sunderbani) c/o Yash Paul           |            |
| 175 | Jhandu Ram (Baja Bain Sunderbani) c/o Sher Singh                  | 9419268018 |
| 176 | Prabh Dayal (Baja Bain Sunderbani) c/o Girdhari Lal               | 9419268018 |
| 177 | Birbal (Channuta) c/o Harsh Dev Singh (Grandson)                  | 9419000758 |
| 178 | Vishwa Bandhu (Udhampur) c/o Sahil (Grandson)                     | 9419160112 |
| 179 | Gauri Shanker (Udhampur) c/o Sham Lal Mangotra (Son -in-Law)      | 9419361343 |
| 180 | Nand Lal Magotra (Udhampur) c/o Jugal Magotra (Son)               |            |
| 181 | Dwarka Nath Thapa (Panthal) c/o Ram (Son)                         |            |
| 182 | Bal Krishan Badial (Udhampur) c/o Mahesh Badial                   | 9419160089 |
| 183 | Bansi Lal Malguria (Udhampur) Shiv Lal Malguria c/o Ravi Malguria | 9419272888 |
| 184 | Jaswant Singh Raina (Jammu) c/o Karan Singh (Son)                 | 0199270876 |
| 185 | Ishar Dass Kalsotra (Udhampur) c/o Raj Guru (Son)                 | 7889909862 |
| 186 | Sita Devi (Udhampur) c/o Pawan Gupta (Grandson)                   | 9419160307 |
| 187 | Kartaro Devi (Ramnagar) Hans Raj Gupta (Advocate Ramnagar)        |            |
|     | c/o Dr Vijay Gupta                                                |            |
| 188 | Des Raj Salgotra (Hiranagar) c/o Rajeev Salgotra                  | 7298216704 |
|     |                                                                   | 9469223118 |
| 189 | Natha Singh (Ramnagar)                                            |            |
| 190 | Ram Chand Gupta (Thial) c/o Krishan Lal Gupta                     | 9419215648 |
| 191 | Khem Raj Sharma (Thial) c/o Ashok Kumar                           | 9419868649 |
| 192 | Baldev Ram Sharma (Thial) c/o Ramesh Sharma                       | 9469523050 |
| 193 | Girdhari Lal (Thial) c/o Amit (Advocate)                          | 9419911666 |
| 194 | Ghansara Ram (Kharara Naran) c/o Mr Arun Sharma                   | 7006378166 |

# PRAJA PARISHAD ACTIVISTS we miss you

| 195 | Durga Dass ( Nonath Ghagwal) c/o Arpan Pangotra                         | 7006054362 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 196 | Bambal Singh (Mehtak Kalakote) c/o Chain Singh                          |            |
| 197 | Choudhary Gulzar Singh (Surara) c/o Choudhary Sagra Singh (Ex-Sarpanch) | 9596819582 |
| 198 | Tara Chand Purohit (Solah) c/o Mr Kuldeep Raj                           | 9697111422 |
| 199 | Thakur Jaimal Singh (Surara) c/o Mr Hans Raj Singh                      |            |
| 200 | Harnam Singh (Badala) c/o Mr Manohar Singh                              |            |
| 201 | Sadhu Ram (Mirpur) c/o Ram Krishan                                      | 990618905  |
| 202 | Thakur Singh (Chandwan) c/o Mr Jogesh Singh (Ex-Sarpanch)               | 9419151690 |
| 203 | Birbal (Channunta) c/o Harsh Dev Singh Ji (Grandson)                    | 9419000758 |
| 204 | Gouri Shankar (Udhampur) c/o Sham Lal Magotra (Son-in-Law)              | 9419361343 |
| 205 | Om Prakash Bucha (Udhampur) c/o Joginder Kumar Bucha                    | 9419216190 |
| 206 | Krishan Lal Zargar (Majalta) c/o Mohan Lal Abrol                        | 9419127165 |
| 207 | Pt Charan Dass (Majalta Jib) c/o Kuldeep Kumar                          | 9419444687 |
| 208 | Amar Nath Bucha (Amru Shah) (Udhampur) c/o Madan Lal Bucha (Grandson)   | 6005512606 |
| 209 | Jagan Nath Shah (Mand) (Udhampur) c/o Kuldeep Sharma (Son)              | 9419703989 |
| 210 | Anant Ram s/o Late Thakur Dass (Meer) (Udhampur) c/o Lakshman Singh     | 9682502360 |
| 211 | Sita Ram Proch (Udhampur) c/o Mohal Lal Proch                           | 9419161677 |
| 212 | Khajoor Singh (Tikri Udhampur) c/o Sonu (Son)                           |            |
| 213 | Chuni Lal Sharma (Garih) c/o Vinod Sharma                               | 9469222552 |
| 214 | Amar Nath Malhotra (Udhampur) c/o Rajiv Malhotra                        | 7889369112 |
| 214 | Amar Natir Maniotia (Odriampui) C/O Najiv Maniotia                      | 7388979160 |

# PRAJA PARISHAD ACTIVISTS we miss you

|     |                                                               | 0410160500 |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
| 215 | Krishan Lal Chugga (Rajouri)                                  | 9419160588 |
|     | c/o Surinder Lal Arora (Son -in-Law) Udhampur                 |            |
| 216 | Kausi Ram Padha (Basholi) c/o Ramesh Chander Padha            | 9419160153 |
| 217 | Paroo Devi (Mother of Om Photographer) (Udhampur)             | 962212833* |
|     | c/o Sanjeev Dubey (Grandson)                                  |            |
| 218 | Bhagwati Devi (wife of Dina Nath Mahasha) (Udhampur)          | 9419158481 |
|     | c/o Ajay Gupta                                                |            |
| 219 | Thakri Devi (Udhampur) c/o Mohan Lal                          | 9419161797 |
| 220 | Durga Devi (Mother Lala Shiv Charan Gupta) (Udhampur)         | 9697110000 |
| 220 | c/o Pawan Gupta                                               |            |
| 221 | Shanti Devi (Udhampur) c/o Dr Jogeshwar Kumar Gupta           | 9419160745 |
| 221 |                                                               | 9906208598 |
| 222 | Chuni Lal Kesar (Udhampur) c/o Pardeep Kumar (Son)            | 3300200330 |
| 223 | Om Prakash Gupta (Ramnagar) Teacher                           |            |
| 224 | Ram Chand Paba (Ramnagar)                                     |            |
| 225 | Sat Pal Paba (Ramnagar)                                       |            |
| 226 | Vishnu Bhagat Kalsotra (Ramnagar)                             |            |
| 227 | Sheelo Devi (Ramnagar)                                        |            |
| 228 | Charan Dass Pachiala (Udhampur)                               |            |
| 229 | Om Prakash Kasatta (Sudh Mahadev)                             |            |
| 230 | Sat Paul Kalsotra (Ramnagar)                                  |            |
| 231 | Sita Ram Purva (Ramnagar)                                     |            |
| 232 | Jawant Singh Raina Ward No.1 (Udhampur) c/o Karan Singh (Son) |            |
| 233 | Shiv Lal Malgotra (Udhampur)                                  |            |

